# QUEDATESUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

|                   | 1         |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE &      |
|                   |           |                  |
|                   |           | 1                |
|                   |           | Said William St. |
|                   |           | ,.               |
|                   | ž         |                  |
|                   |           |                  |
|                   | . *       |                  |
|                   | . 4       |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           |                  |
|                   |           | . 1              |
|                   |           | )                |
|                   |           |                  |

55151

श्रीअरविन्द-साहित्य खण्ड २०

# श्रीमाताजीके विषयमें

('माता' पुस्तक सहित)

टिप्पणियों और पत्रोंसे संकलित

ON THE MOTHER
Compiled From Notes And Letters

श्रीअरविन्द



श्रीअरविन्द सोसायटी पांडिचेरी - 2 अनुवादक:

प्रयम माग. जगन्नाथ वेदालंकार

प्रथम संस्करण, वर्ष

Price Rs. 18.00

मृत्य रु॰

स्वत्वाधिकारी: श्रीअरविन्द आश्रम ट्रस्ट, पांडिचेरी-2,

प्रकाशक: श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी-2

मुद्रक: ऑल इन्डिया प्रेस, श्रीअरविन्द आश्रम, पांडिचेरी-2.

# विषय सूची

# श्रीमाताजीके विषयमें पत्र

| प्रश      | ाम भाग                                               | , ~       |     | - P-A                                 |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|
| 1         | श्रीमाताजी और उनके देहधारणका प्रयोजन                 | *=, *** . |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| <b>II</b> | श्रीमाताजीके रूपं और शक्तियां                        |           | ··· | 15                                    |
| Ш         | श्रीमाताजीकी ज्योतियां तथा दिव्य दर्शन               |           |     | 39                                    |
| IV        | श्रीमाताजीकी उपस्थिति                                |           |     | 63                                    |
| v         | श्रीमाताजीके प्रति उद्घाटन और समर्पण                 |           |     | 81                                    |
| VĮ        | श्रीमाताजीकी शक्तिकी किया                            | •••       |     | 101                                   |
| VI        | l<br>श्रीमानाजीके माथ म <del>च्</del> चा सम्यन्घ     | •••       |     | 131                                   |
| VI        | [[<br>श्रीमाताजीके निये किये गये कर्मके द्वारा साधना |           |     | 167                                   |

| IX   | श्रीमाताजी और आश्रमकी कार्य-व्यव                              | स्था     | <br>    | 189 |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
| X    | कठिनाइयोमें माताजीकी सहायता                                   |          | <br>    | 311 |
| ΧI   | कतिपय स्पष्टीकरण                                              | <b>.</b> | <br>••• | 349 |
| IIX  | माताजीकी कुछ "प्रार्थनाओ" और<br>"वार्त्तालापों" की व्याख्याएं |          | <br>    | 375 |
| द्वि | तीय भाग<br><sub>श्रीमा</sub>                                  |          | <br>    | 401 |

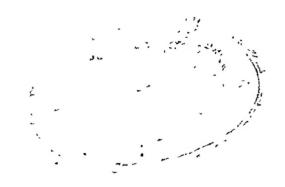

# प्रथम भाग श्रीमाताजीके विषयमें पत्र

# श्रीमाताजी और उनके देहधारणका प्रयोजन

# श्रीमाताजी और उनके देहधारणका प्रयोजन श्रीमाताजी कौन हैं ?

## श्रीमां

प्र० - क्या आप अपनी पुस्तक "माता" में श्रीमां (हमारी माताजी) का ही जिक्र नहीं करते हैं?

उ०- हां।

प्र०- क्या वह "व्यष्टिभावापन्न" भगवती माता ही नहीं है जिन्होंने "सत्ताके इन दो विशालतर स्वरूपोंकी — परात्पर और विश्वगत-की — शक्तिको" मूर्तिमान् किया है?

उ०- हां, वही हैं।

प्र० – क्या वह हमारे प्रति अपने गभीर और महान् प्रेमके वश ही यहां (हमारे बीच) अन्धकार और मिथ्यापन, भूल-भ्रांति और मृत्युके अन्दर अवतरित नहीं हुई है ?

उ०- हां।

2633-2-08

प्र० ऐसे बहुतसे लोग हैं जिनका मत है कि श्रीमां मनुष्य थी पर अब उन्होंने भगवती माताको अपने अन्दर मूर्तिमान् किया है और उनका विश्वास है कि श्रीमांकी प्रार्थनाएं इस मतको पुष्ट करती हैं। पर, मेरे मनकी धारणा, मेरे अन्तरात्माका अनुभव यह है कि वे स्वयं भगवती माता ही हैं जिन्होंने अन्वकार, दु.स-

<sup>\*</sup>श्रीमा निसित 'प्रार्थनाएं और घ्यान' नामक पुस्तक।

कष्ट और अज्ञानका जामा पहनना इसिलये स्वीकार किया है कि वे सफलतापूर्वक हम मनुष्योंको ज्ञान, सुख और आनन्दकी ओर, तथा परम प्रभुकी ओर ले जा सकें।

उ० – भगवान् स्वयं मार्गपर चलकर मनुष्योंको राह दिखानेके लिये मनुष्यका रूप धारण करते हैं और बाहरी मानव-प्रकृतिको स्वीकार करते हैं। पर इससे उनका 'भगवान्' होना खतम नहीं हो जाता। यह एक अभिव्यक्ति होती है, बढती हुई भागवत चेतना अपने-आपको प्रकट करती है। यह मनुष्यका भगवान्में बदल जाना नहीं है। श्रीमा अपने आन्तर स्वरूपमें बचपनमें भी मानवत्वसे ऊपर थीं। इसलिये 'बहुतसे लोगों' का जो उपर्युक्त मत है वह भ्रमात्मक है। १७-८-१६३८

प्रo— मेरी यह भी धारणा है कि उनकी 'प्रार्थनाएं' हम अभीप्सु जीवोको यह दिखलानेके लिये लिखी गई है कि भगवान्के सामने किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। (क्या यह ठीक है?)

उ०- हा।

26-2-55

## श्रीमांका अविर्माव तथा अतिमानसका अवतरण

प्र ० — क्या श्रीमांके प्राकटच तथा अतिमानसके अवतरणमें कोई अन्तर है?

उ०- श्रीमा अतिमानसको नीचे लानेके लिये ही आती हैं और अतिमानसका अवतरण होनेपर ही उनका यहा पूर्ण रूपसे अभिव्यक्त होना सम्भव होता है। २३-६-१६३४

> प्र०- श्रीमा सीघे ऊपरके अपने लोकसे साघकपर कार्य नहीं करती, यद्यपि वे यदि ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं — यहातक कि वे ससारको एक दिनमे अतिमानसभावापन्न भी वना सकती

हैं; पर उस हालतमें यहां वननेवाली अतिमानसिक प्रकृति ठीक वैसी होगी जैसी कि वह ऊपर है, स्वयं हमारी पृथ्वी, जो अभी अज्ञानमें है, उस समय अतिमानसिक पृथ्वीमें नही विकसित होगी जो कि एक ऐसी अभिव्यक्ति होगी जो देखनेमें ठीक वैसी ही नही होगी जैसा कि अतिमानस है।

उ०- यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण सत्य है।

१७-६-१६३५

## श्रीमांके मूर्त होनेका उद्देश्य

प्र० नया मेरा यह सोचना ठीक है कि माताजी एक व्यक्तिके रूपमें समस्त भागवत शक्तियोंको मूर्तिमान् करती है और अधि-काधिक भागवत कृपाको भौतिक स्तरपर उतार लाती हैं? और उनका मूर्तिमान् होना सम्पूर्ण भौतिक स्तरके लिये परिवर्तित और रूपान्तरित होनेका एक सुयोग है?

उ०- हां, उनका मूर्तिमान् होना पृथ्वीकी चेतनाके लिये अपने अन्दर अतिमानसको ग्रहण करने तथा उसे सम्भव बनानेके लिये पहले जो रूपान्तर जरूरी है उसे प्राप्त करनेका एक सुयोग है। पीछे चलकर अतिमानसके द्वारा और भी रूपान्तर साधित होगा, परन्तु समूची पायिव चेतना अतिमानसभावापन्न नहीं हो जायगी — सबसे पहले एक नयी जाति उत्पन्न होगी जो अतिमानसको प्रकट करेगी, जैसे कि मनुष्य मनको अभिव्यक्त करता है।

केवल एक ही दिव्य शक्ति है जो विश्वमें भी कार्य करती है और व्यक्तियोंमें भी और फिर जो व्यक्ति और विश्वके परे भी हैं। श्रीमां इन सबकी प्रतिनिधि हैं, पर वे यहां शरीरमें रहकर कुछ ऐसी चीज उतारनेके लिये कार्य कर रही है जो अभी सक इस स्थूल जगत्में इस तरह अभिव्यक्त नहीं हुई है कि यहां के जीवनको रूपान्तरित कर सके — अतः तुम्हें उनको इस उद्देश्यसे यहां कार्य करनेवाली भागवती शक्ति समभना चाहिये। वे अपने शरीरमें वही हैं,

पर अपनी सम्पूर्ण चेतनामें वे भगवान्के सभी स्वरूपोंके साथ अपना तादात्म्य बनाये हुई है।

\* \* \*

माताजी बहुतसी नही हैं, माताजी एक ही हैं पर उनके रूप बहुतसे है। परात्पर रूप श्रीमांका केवल एक रूप है। मैं नही जानता कि परात्परा मांके मूर्त स्व-रूपका क्या अर्थ है। एक ही मांका मूर्त स्वरूप होता है — उसके द्वारा वे किस चीजको अभिव्यक्त करती है यह स्वयं उनपर निर्भर है।

3639-0-0

\* \*

प्र० — अपने विश्व-कार्यमें श्रीमां वस्तुओं के नियमके अनुसार क्यों कार्य करती हैं, और अपने मूर्त भौतिक शरीरमें वे वरावर कृपा-शक्तिके द्वारा क्यों कार्य करती है ?

उ०- विश्वको और विश्वके विधानको बनाये रखना विश्व-शक्तिका कार्य है। महत्तर रूपान्तर आता है विश्वातीत परात्परसे और उसी परात्पर कृपाशक्ति को कार्य-रूपमें लानेके लिये यहां श्रीमांका मूर्त स्वरूप विद्यमान है।

१३-८-१६३३

प्र०- भौतिक रूपमें श्रीमांके पास जानेकी उपयोगिताके विषयमें आपका क्या विचार है?

उ०- भौतिक रूपमें श्रीमांके पास जानेकी उपयोगिता है — यह सशरीर मन और प्राणका उनकी सशरीर शक्तिके पास जाना है। अपने विव्व-कार्यमें श्रीमां वस्तुओं के नियमके अनुसार कार्य करती हैं — उनकी मूर्त भौतिक किया निरन्तर कृपा-प्राप्तिका सुयोग प्रदान करती हैं — वास्तवमें यही शरीर ग्रहण करनेका उद्देश्य है।

## श्रीमांके विभिन्न रूप

श्रीमांके बहुतसे अलग-अलग व्यक्तित्व है और उनमें जो व्यक्तित्व प्रधान होता है उसके अनुसार उनका वाह्य रूप वदल जाता है। अवश्य ही कुछ साधारण चीजें सबमें एकसी बनी रहती हैं। सबसे पहला वह व्यक्तित्व है जिसे ये सब व्यक्ति-रूप अभिव्यक्त करते हैं पर जिसे नाम या शब्द द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता — फिर अतिमानसिक स्वरूप भी है जो पर्देके पीछेसे वर्तमान अभिव्यक्तिके लक्ष्यके ऊपर अधिष्ठान कर रहा है।

£ # 39 - 9 9 - 3

श्रीमांका केवल एक ही रूप नहीं है, बल्कि विभिन्न समयोंपर उनके विभिन्न रूप होते हैं।

भौतिक शरीरके पीछे श्रीमांके बहुतसे रूप, शक्तियां और व्यक्तित्व विद्यमान रहते हैं।

**१४-4-9E33** 

प्र०— दो दिन हुए, मैन सूक्ष्म दर्शनके रूपमें यह देखा कि मेरे हृदयसे अभीप्साकी आग उठ रही है और ऊपरकी ओर जा रही है तथा उसके साथ श्रीमाताजीकी याद निरन्तर बनी हुई है। फिर मैने देखा कि श्रीमाताजी, जिस रूपमें हम उन्हें स्थूल शरीरमें देखते हैं, आगमें उतर रही हैं और मेरे सभी अंगोंको शान्ति और शिक्ति भर रही हैं। यह दर्शन क्या सूचित करता है? मैने श्रीमांको उनके दिव्य रूपमें न देख ठीक वैसा ही क्यों देखा जैसा कि हम उन्हें स्थूल शरीरमें देखते हैं?

उ० - यह सूचित करता है अभीप्साको और केवल आन्तर सत्तामें ही नहीं वरन् वाहरी प्रकृतिमें भी सिद्धि ले आनेवाली कियाको। जब यह आन्तरिक किया अथवा दूसरे न्तरकी किया होती है तब मनुष्य श्रीमांको उनके किसी एक रूपमें देख सकता है, पर भौतिक स्तरपर सिद्धि प्राप्त करनेके लिये उनका

उपयुक्त रूप वही है जिसे उन्होंने यहां धारण कर रखा है।

EE39-0-28

\* \* \*

प्रo- श्रीमाताजी विभिन्न समयोंपर, जैसे प्रणाम या 'प्रॉसपेरिटी' या मुलाकातके समय, अलग-अलग रूपोंमें क्यो दिखायी देती है? यहातक कि कभी-कभी तो उनके स्थूल अगोंमे भी अन्तर दिखायी देता है। उनके आकारमें इस प्रकारका अन्तर दिखायी देनेका कारण क्या हे? क्या यह इस बातपर निर्भर करता है कि किस हदतक वे बाहरकी ओर मुड़ती है?

उ०- मेरी समभमे यह बात निर्भर करती है उस व्यक्ति-स्वरूपपर जो सामनेकी ओर अभिव्यक्त होता है — क्योंकि उनके बहुतसे व्यक्तिस्वरूप है और उनका गरीर सामने आनेवाले प्रत्येक स्वरूपका कुछ-न-कुछ अंश अभिव्यक्त करनेके लिये काफी नमनीय है।

8-83-88-8

प्र० - प्रायः ही जब मै श्रीमाताजीको देखता हूँ तब मैं अनुभव करता हूँ मानों वे दिव्य आनन्दकी प्रतिमा हों और उनका रूप एक छोटी लड़कीके जैसा दिखायी देता है। क्या मेरे अनुभवमें कोई सत्य है?

उ०- आनन्द ही एकमात्र चीज नहीं है - ज्ञान, शक्ति, प्रेम तथा भगवान्की बहुतसी दूसरी शक्तिया भी हैं। सिर्फ एक विशेष अनुभवके रूपमें यह ठीक हो सकता है।

₹**₹3**\$-8-0\$

\* \* \*

हा, बहुतसे लोग ऐसा देखते हैं, मानो श्रीमाताजी अपने साधारण भौतिक आकार

से अधिक लम्बी हों।

78-3-37

## श्रीमांके अवतरित होनेका पूर्वज्ञान

प्र० जय रामकृष्ण साधना कर रहे थे, श्रीमां अपने वचपनके शुरूक़े आठ साल, १६७६से १८६६ तक, भौतिक रूपमें पृथ्वीपर थी। क्या उन्हें ज्ञात था कि माताजी अवतरित हो गई हैं? कम-से-कम उन्हें मांके अवतरित होनेका कुछ अन्तर्दर्शन अवश्य हुआ होगा, पर इस विषयमें हमें निश्चित रूपसे कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता। और जब रामकृष्ण मांको अति तीव्र रूपमें बुला रहे होंगे तब मांको भी उस उम्रमें कुछ अनुभूति अवश्य हुई होगी।

उ०- श्रीमाताजीने अपने बचपनके सूक्ष्म दर्शनमें मुभ्ने देखा था और 'कृष्ण' समभा था — उन्होंने रामकृष्णको नहीं देखा।

यह आवश्यक नहीं था कि उनको (रामकृष्णको) माताजीके अवतरित होनेका दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि वे भविष्यकी बात नहीं सोच रहे थे और न ज्ञानपूर्वक उसके लिये तैयारी कर रहे थे। मै नहीं समऋता कि उन्हें श्री माता-जीके किसी अवतरणका कोई ख्याल था।

x \$39-0-98

'क्ष' की प्रकृति वहुत कुछ अत्यधिक वेदान्तीकी-सी है। जिस चीजमें हमारा विश्वास है उसमें और अवतरण आदिमें उसका विश्वास नही। तथापि उसे स्वयं कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनमें माताजीने प्रत्यक्ष, मुक्त भौतिक रूपमें हस्त-क्षेप किया और उसे वह चीज नहीं करने दी जो वह करना चाहता था। ७-७-१६३६

6-6-8632

# माताजीमें भगवान्को देखना

प्रo- आज प्रातःकाल मैंने माताजीमें महान् सौन्दर्यका अवलोकन किया। यह तो ऐसा था मानों उनका सारा शरीर अलौकिक प्रकाशसे देदीप्यमान हो रहा हो। वास्तवमें मुभ्रे यों अनुभव हुआ मानों परात्परा देवी ऊपरके द्युलोकोंसे नीचे उत्तर आई हों। इसकी व्याख्या करनेकी कृपा कीजिये।

उ०- यह केवल यही कुछ था कि तुमने उनके संग रहनेवाली दिव्यताका अनुभव किया जो वहा सदैव रहती है।

२०-७-१६३३

जहांतक पहली दृष्टिमें ही माताजीमें भगवान्को देखनेकी वात है, ऐसा देखनेवाला अकेला वही नहीं है। कितने ही लोग ऐसा देख चुके है ...... उदाहरणार्थ, 'क्ष' की चचेरी वहन, एक मुसलमान कन्या, ज्यो ही श्रीमांसे मिली त्यों ही बोल उठी; "ये स्त्री नहीं, देवी हैं", और तबसे उसे सदैव उनके मार्मिक स्वप्न आते रहे है, और जब कभी उसे कोई कष्ट होता है वह उनका चिन्तन करती है और उनकी सहायतासे कष्टसे मुक्त हो जाती है। माताजीमें भगवान्को

देखना उतना कठिन नहीं जितना तुम इसे समभ रहे हो।

X = 3 - 0 - 8 = X

प्र०- मुक्ते मालूम नही उस मुस्लिम महिलाने ठीक-ठीक क्या देखा था। जो आपने कहा है उससे लगता है कि वह अन्तर्ज्ञानकी क्रलकी थी।

उ० - बिलकुल नहीं, वह उनमें स्थित देवत्वका प्रत्यक्ष संवेदन था - क्योंकि मैं समभता हूँ अन्तर्जानसे तुम्हारा मतलव एक इस प्रकारके विचारसे हैं जो एकाएक आ जाता है? साधारणतया लोग अन्तर्जानसे यही कुछ समभते हैं। उस महिलाके और 'क्ष' के दृष्टान्तमें यह चीज नहीं थीं।

2839-0-38

प्र०- परन्तु क्या पूर्णतया देदीप्यमान ज्योतिर्मयी भगवती माताके दर्शन करना अतीव कठिन नहीं है?

उ०~ मैं नही मानता कि 'क्ष' को या किसी औरको पहली ही दृष्टिमें श्रीमाता-जीके पूर्ण दिव्यत्वके दर्शन हुए होंगे। वह दर्शन केवल तभी हो सकता है जब कि किसीने पहलेसे ही गृह्य लोकोंका सूक्ष्म दर्शन प्राप्त करनेकी शक्ति विकसित कर रखी हो। अधिक महत्त्वकी वात यह है कि इस वातका स्पष्ट दर्शन या घनिष्ठ आन्तरिक अनुभव या प्रत्यक्ष वोघ हो कि "यही वे है।" मैं समभता हूँ कि इन मामलोंमें तुम्हारा भुकाव बहुत अधिक काल्पनिक और काव्यमय होनेकी ओर है और आध्यात्मिक रूपसे यथार्थवादी होनेकी ओर बहुत कम।

बहुतसे लोगोंमें, जब वे साधना आरम्भ करते है तब, गृह्य दर्शनकी इस प्रकारकी शक्ति सबसे पहले विकसित होती है और दूसरोंमें यह शक्ति स्वभावतः ही उपस्थित रहती है अथवा योगकी किसी साधनाके विना ही कभी-कभी आती है। परन्तु जो लोग मुख्यतः वुद्धिमें निवास करते हैं उनमें (कुछ लोगोंको छोड़कर) यह शक्ति साधारणतया स्वभावतः ही उपस्थित नहीं होती और उनमेंसे बहुतोंको उसे विकसित करनेमें वड़ी कठिनाई होती है। इस विषयमें मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था।

इस दर्शनशक्तिके विना चीजोंको देखना एक प्रकारका जादू ही होगा। हम लोग यहां इस प्रकारके जादूका बहुत अधिक कारवार नहीं करते। २६-७-१६३५

## श्रीमांके दिव्यत्वकी पहचान

कुछ लोग एकदम आरम्भ कर देते हैं और दूसरोंको समय लगता है।
 'क्ष'ने पहली दृष्टिमें ही श्रीमाताजीको भगवतीके रूपमें पहचान लिया
था और उसके बादसे बराबर ही वह प्रसन्न रहा है; दूसरे लोगोंको, जो श्रीमाताजीके भक्तोंमें ही शामिल हैं, इस बातका पता लगाने या इसे स्वीकार करनेमें
वर्षों लग गये, पर वे सब उस स्थितिको प्राप्त हुए। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिन्हें अपनी साधनाके पहले पांच, छ., सात या अधिक वर्षोतक कठिनाइयों
और विद्रोहोंके सिवा और कुछ नहीं मिला, फिर भी अन्तमें चैत्य पुरुप जग
गया। समय लगनेकी बात गौण है: एकमात्र आवश्यक बात है वहां पहुँच
जाना — फिर चाहे जल्दी हो या देरमें, आसानीसे हो या कठिनाईके साथ।

\* \* \*

प्रo- वहत बार मैं देखना हूँ कि पुराने संस्कार उठ खड़े होते है

और श्रीमां तथा उनकी दिव्यतामें मेरी श्रद्धाको विचलित कर देते हैं। इस स्थितिको कैसे रोका जा सकता है?

उ०- विश्वास स्थिर रूपसे तभी जम सकता है यदि तुम माताजीकी दिव्यताके दर्शन कर लो — यह आन्तरिक चेतना और दिव्यदर्शनका प्रश्न है।

0£39-3-4

प्र॰ मनको यह विश्वास कैसे दिलाया जाय कि श्रीमां दिव्य हैं और उनकी कियाए मानवी नहीं ?

उ०- यह इस प्रकार किया जा सकता है कि चैत्यको खोल दिया जाय और उसे मन तथा प्राणपर शासन करने दिया जाय — क्योंकि चैत्य को (श्रीमाकी दिव्यताका) ज्ञान है और वह उस चीजको भी देख सकता है जिसे मन नहीं देख सकता।

प्र० — ऐसा मालूम होता है कि मेरी सत्ताका जो वाहरी भाग माताजी को स्वीकार नहीं करता था वह अब उनके दिव्यत्वको पहचानने लगा है। पर जब मैं शरीरसे उनके सामने जाता हूँ तब मैं इसे क्यों भूल जाता हूँ?

उ०- अपनी अत्यन्त वाहरी क्रियामे भौतिक मन स्यूल वस्तुओंको केवल स्यूलं रूपमें ही देखता है।

१५-८-१६३७

तुम्हारे अन्दरका यह सघर्ष (श्रीकृष्णकी भक्ति और माताजीके दिव्यत्वके बोधके बीचका संघर्ष) एकदम अनावश्यक है; क्योंकि ये दोनों चीजें एक है और पूर्ण रूपसे एक साथ चल सकती हैं। श्रीकृष्ण ही तुम्हे माताजीके पास ले आये है और माताजीकी पूजा करके ही तुम उनको (श्रीकृष्णको) पा सकते हो। वह स्वयं इस आश्रममें है और यहां जो काम हो रहा है वह उन्हीका है।

E & 3 9

प्रo- 'क्ष' जैसे अच्छे भक्त और तेज विद्यार्थीको भी श्रीमाताजीको स्वीकार करना कठिन मालूम हो रहा है। मै नही समक पाता कि श्रीमां-सम्बन्धी सरल सत्यको वह क्यों नही देख सकता?

उ० - अगर श्रीमाताजीको स्वीकार करना उसके लिये कठिन है तो वह भला अच्छा भक्त कैसे हुआ और भक्त है तो किसका? तेज छात्र होना दूसरी वात है; हो सकता है कि कोई मेधावी छात्र तो हो पर आध्यात्मिक विषयोंमें एकदम अयोग्य हो। अगर कोई विष्णु या किसी अन्य देवताका भक्त हो तो वह अलग वात है — वह केवल अपनी पूजाके विषयको ही देख सकता है और इसलिये किसी अन्य वस्तुको स्वीकार करनेमें समर्थ नहीं होता।

88-88-8838

प्र० — कुछ लोग उच्चतर लोकोंके क्रममें श्रीमाताजीकी स्थितिको समभनेमें एकदम पथश्रष्ट-से प्रतीत होते है। जब वे इन लोकोंमें होते है या उनसे कोई चीज ग्रहण करते है तब वे ऐसा समभना आरम्भ कर देते है कि वे एक बड़ी ऊंचाई पर पहुँच गये है, और उच्चतर लोकोंका माताजीके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। विशेष-कर अतिमानसके विषयमें उनकी ऐसी विचित्र धारणाएं है मानों वह श्रीमाताजीसे कही बड़ी कोई चीज हो।

उ०- अगर उन्हें श्रीमाताजीसे बड़ी अनुभूति या चेतना प्राप्त है तो उन्हें यहां नहीं रहना चाहिये और बाहर जाकर उसके द्वारा जगत्की रक्षा करनी चाहिये। प्र०- क्या यह मनोभाव कि मैं ब्रह्म हूँ, पूर्णयोगमें आवश्यक नही?

उ० – सम्पूर्ण प्रकृतिका रूपान्तर करनेके लिये यह पर्याप्त नही। यदि पर्याप्त होता तो माताजीके यहां होनेकी आवश्यकता ही न होती। तव तो अपने विषयमें यह सोचने भरसे कि मैं ब्रह्म हूँ रूपान्तर साधित हो सकता। माताजी-की उपस्थिति या उनकी शक्तिकी कोई आवश्यकता न होती।

२७-१२-१६३५

## माताजीका सत्यका प्रस्ताव

माताजी तुम्हारे लिये यह निश्चय नहीं कर सकती कि तुम्हें निर्विकल्प समाधि के मार्गका अनुसरण करना चाहिये या इस योगको स्वीकार करना चाहिये; वह तो केवल सत्यका प्रस्ताव तुम्हारे सामने रख सकती है और अगर तुम उसे स्वीकार करों तो वह उसकी ओर तुम्हें ले जा सकती है।

5539-3-2

## माताजी और ज्ञानयोग

भला माताजी ज्ञानयोगको नापसन्द क्यों करें? आत्माका और विश्वपुरुषका साक्षान्कार (जिसके विना आत्माका साक्षात्कार अधूरा रह जाता है) हमारे योगका आवश्यक अंग है; यह अन्य योगोका अन्त है, पर यह वास्तवमें हमारे योगका आरम्भ है, अर्थात् यह वह स्थान है जहांसे इसकी विशिष्ट अनुभूति आरम्भ हो सकती है।

25-3-8836

\* \* \*

निश्चय ही, समाधि इस योगमें वर्जित नही। यह तथ्य कि माताजी सदैव इसमें जाया करती थी इस वातका पर्याप्त प्रमाण है।

१०-६-१६३६

П

श्रीमाताजीके रूप और शक्तियां

# श्रीमाताजीके रूप और शक्तियां

# "माता" पुस्तकमें प्रयुक्त कुछ शब्दोंकी व्याख्या

#### 1. मिथ्यात्व और अज्ञान

अज्ञानका अर्थ है अविद्या, पृथगात्मिका चेतना और उससे प्रवाहित होनेवाला अहंकारपूर्ण मन और प्राण तथा वह सब कुछ जो पृथगात्मिका चेतना और अहंकारपूर्ण मन तथा प्राणके लिये स्वाभाविक है। यह अज्ञान उस क्रियाका परिणाम है जिसके द्वारा विश्वव्यापी वृद्धि-शक्तिने अपने-आपको अतिमानस (भागवत विज्ञान) की ज्योतिसे पृथक् कर लिया और सत्यको --- सत्ताके सत्यको, भागवत चेतनाके सत्यको, शक्ति और क्रियाके सत्यको, आनन्दके सत्यको — सो दिया। उसका फल यह हुआ है कि भागवत विज्ञानकी ज्योतिमें सध्ट पूर्ण सत्य और दिव्य सामंजस्यके जगतके स्थानपर हमने पाया है एक ऐसा जगत् जो एक निम्न कोटिकी विश्वव्यापी बुद्धि-शक्तिके आंशिक सत्योंपर प्रतिष्ठित है - उस वृद्धि-शक्तिके जिसमें सब कुछ अर्ध-सत्य, अर्धमिथ्या होता है। यही वह चीज है जिसे शंकर-जैसे कुछ प्राचीन दार्शनिकोंने, उसके पीछे विद्यमान महत्तर सत्यशक्ति (ऋत-चित्) को विना देखे, 'माया' कह दिया और भगवान्की उच्चतम सर्जनात्मिका शक्ति मान लिया। इस सृष्टिकी चेतनाके अन्दर सब कुछ या तो सीमित होता है अथवा पूर्ण ज्योतिसे पृथक् होनेके कारण विकृत होता है; यहांतक कि जिस सत्यको वह चेतना देखती है वह केवल अई-ज्ञान होता है। इसीलिये उसे कहा जाता है अज्ञान।

दूसरी ओर, मिथ्यात्व ठीक यह अविद्या ही नहीं, बल्कि उसका एक चरम परिणाम हैं। इसकी सृष्टि होती है एक आसुरिक शक्तिके द्वारा जो इस सृष्टिमें हस्तक्षेप करती है और जो केवल सत्यसे पृथक् ही नहीं हुई है और इस कारण ज्ञानमें सीमित और भ्रान्तिकी ओर उद्घाटित ही नहीं, बिल्क सत्यके विष्ट्व विद्रोह किये हुई है अथवा सत्यको केवल विकृत करनेके लिये ही उसे पकड़नेकी आदी है। यह शक्ति, यह काली आसुरिक शक्ति या राजसी माया अपनी निजी विकृत चेतनाको सच्चे ज्ञानके रूपमें और अपनी जान-व्मक्तर की हुई सत्यकी विकृतियों या उससे एकदम उलटी चीजोंको वस्तुओंके सत्यके रूपमें सामने रखती है। इसी विकृत और विकृतिकारिणी चेतनाकी शक्तियों और व्यक्ति-रूपोंको हम विरोधी सताएं, विरोधी शक्तियां कहते है। जब कभी ये शक्तियां अज्ञानके सत्त्वके द्वारा विकृतियोंकी सृष्टि करती और उन्हें वस्तुओके सत्यके रूपमे सामने रखती है तब उन्हीको हम, यौगिक अर्थमें, 'मिथ्या', 'मोह' कहते है।

## 2. शक्तियां और आकृतियां

ये सब वे शक्तिया और सत्ताए हैं जो अज्ञानके जगत्मे अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई मिथ्या चीजोको बनाये रखनेमे तथा उन्हें सत्यके रूपमें, जिसका अनुसरण मनुष्योको करना ही होगा, सामने रखनेमें दिलचम्पी रखती है। भारतमें उन्हें कहा जाता है असुर, राक्षस, पिशाच (क्रमशः मनोमय प्राणलोक, मध्य-प्राणलोक और निम्न-प्राणलोककी सत्ताए) जो ज्योतिकी शक्तियो, देवताओंके विरोधी होते हैं। ये है शक्तिया ही, क्योकि इनका भी विश्वके अन्दर अपना क्षेत्र होता है जिसके अन्दर ये अपनी क्रिया और अधिकारका प्रयोग करती है और इनमेंसे कुछ एक समय दिव्य शक्तिया थी 'पूर्वे देवाः', जैसे कि महाभारतमें कहीपर इन्हे नाम दिया गया है।) जो विश्वब्रह्माण्डके पीछे विद्यमान भागवत सकल्य-शक्तिके विरुद्ध विद्रोह करनेके कारण अन्धकारमे गिर गई है। 'आकृतियां' शब्द उन रूपोको सूचित करता है जिन्हें ये जगत्पर शासन करनेके लिये ग्रहण करती है और जो अधिकांशमे भूठे होते है और वरावर ही मिय्यात्वको प्रकट करनेवाले तथा कभी-कभी भूठा दिव्यत्व लिये हुए होते है।

## 3. शक्तियां और व्यक्तित्व

'शक्ति' (Power) शब्दके व्यवहारकी वात समभायी जा चुकी है — जो कोई चीज या जो कोई व्यक्ति विश्व-क्षेत्रमें सचेतन रूपसे शक्तिका प्रयोग करे और जिसे ससारकी गतिके ऊपर या उसकी किसी विशिष्ट कियाके ऊपर अधिकार हो, उसके लिये इस शब्दका प्रयोग किया जा मकता है। परन्तु जिन चार की वात तुम कहते हो वे भी शक्तिया है, परम दिव्य चेतना और शक्तिकी, भगवती माताकी विभिन्न शक्तियोकी अभिव्यक्तिया हैं, जिनके द्वारा वह विश्वपर शासन करती और यहा कार्य करती है। और फिर साथ ही वे दिव्य व्यक्तिम्वष्प भी है, क्योंकि उनमेसे प्रत्येक एक सत्ता है — जो परम देवके विभिन्न गुणोको तथा व्यक्तिगत चैतन्य-रूपोंको अभिव्यक्त करती है। इस तरह सभी

<sup>\*</sup>महेभ्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती।

वड़े-बड़े देवतागण भगवान्के व्यक्ति-स्वरूप है — एक ही चेतना बहुतसे व्यक्ति-रूपोंमें लीला करती है, 'एकं सत् बहुधा'। मनुष्योंके भीतर भी बहुत-से व्यक्ति-रूप होते है, केवल एक ही रूप नही होता, जैसा कि पहले लोग कल्पना किया करते थे। क्योंकि सभी चेतनाएं एक साथ ही 'एक' और 'बहु' दोनों हो सकती हैं। "शक्तियां और व्यक्ति-स्वरूप" एक ही सत्ताके विभिन्न रूपोंको सूचित करते है। यह जरूरी नही है कि शक्ति निर्व्यक्तिक ही हो और निश्चय ही वह तुम्हारे संकेतके अनुसार 'अव्यक्तम्' तो हींगज नहीं होती — उसके विपरीत, यह एक व्यक्त रूप है जो भागवत अभिव्यक्तिके जगतोंमें कार्य करता है।

# 4. अंश-विभूतियां

तुम्हारे पत्रमें वर्णित 'मातृकाएं' अंश-विभूतियो Emanations के साथ मिलतीजुलती हैं। श्रीमांकी अंशविभूति उनकी चेतना और शक्तिका कुछ अंश है
जिसे वे अपने भीतर से प्रकट करती हैं और जो, जवतक कि वह लीलाके
अन्दर है, उनके साथ घनिष्ठ रूपमें जुड़ा होता है और जब उसकी लीलाकी
कोई आवश्यकता नही रह जाती तब अपने मूल उद्गमके अन्दर वापस खीच
लिया जाता है, पर जो हमेशा प्रकट किया जा सकता है और लीलामें लाया
जा सकता है। परन्तु सम्पर्कको बनाये रखनेवाला धागा काटा या खोला भी
जा सकता है और जो चीज एक अंशविभूतिके रूपमें प्रकट हुई थी वह एक
स्वतन्त्र दिव्य सत्ताके रूपमें अपने ढंगसे काम कर सकती है और जगत्में अपनी
निजी लीला चरितार्थ कर सकती है। सभी देवता इस तरहकी अंशविभूतियां
अपनी सत्तामेंसे उत्पन्न कर सकती हैं जो तत्त्वतः चेतना और शक्तिमें उनसे
मिलती-जुलती है यद्यपि एकदम एकसमान नहीं होती। एक विशेष अर्थमें
स्वयं विश्वको भी परात्पर भगवान्से पैदा हुई एक अंशविभूति कह सकते हैं।
साधककी चेतनामे श्रीमांकी अंशविभूति साधारणतया वही रूप, आकार और
स्वभाव ग्रहण करती है जिससे वह परिचित होता है।

एक अर्थमें श्रीमांकी चारों शक्तियां, अपने मूलस्रोतके कारण, उनकी अंश-विभूतियां कही जा सकती हैं, ठीक जैसे कि देवताओंको 'भगवान्' की अंश-विभूतियां कह सकते हैं। परन्तु उनका स्वभाव एवं स्वरूप देवताओंकी अपेक्षा अधिक स्थायी और सुनिश्चित होता है। वे एक साथ ही स्वतन्त्र सत्ताएं हैं जिन्हें आद्या-शक्तिने अपनी-अपनी लीला करनेकी छूट दे रखी है और साथ ही, माताजीके — महाशक्तिके अंश भी हैं। श्रीमां चाहें तो वरावर ही उनके द्वारा पृथक्-पृथक् सत्ताओंके रूपमें प्रकट हो सकती हैं अथवा उन्हें अपने ही विभिन्न व्यक्तित्वोंके रूपमें एक साथ खीच सकती है और अपने अन्दर धारण कर सकती है। वे चाहें तो उन्हें पीछे हटाये रखें और चाहें तो लीला करने दें। यह उनकी इच्छा है। अतिमानस-स्तरपर वे श्रीमांके अंदर ही रहती हैं और स्वतन्त्र रूपमें कार्य नहीं करती विल्क अतिमानसिक महाशक्तिके घनिष्ठ अंशोंके रूपमें कार्य करती हैं और एक दूसरेके साथ घना एकत्व और सामंजस्य बनाये रखती हैं।

## 5. देवता

ये चार शक्तिया श्रीमाकी वैश्व दिव्य-शक्तियां है जो जगत्-लीलामें स्थायी रूपसे रहती हैं; इनकी गणना उन महत्तर विश्व-देवताओं अन्दर होती हैं जिनको लक्ष्य करके ही यह कहा गया है कि इस त्रिविध जगत्की महाशक्तिके रूपमे माताजी वहां (अधिमानस-लोकमें) "देवताओं से ऊपर अधिष्ठान करती है।" देवतागण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मूलतः और तत्त्वतः भगवान्की स्थायी अशविभूतियां है जिन्हें परात्परा माताने, आद्याशक्तिने परात्पर भगवान्के अन्दरसे उत्पन्न किया है; अपनी विश्वित्रयाओं में वे भगवान्की शक्तिया और व्यक्तिस्वरूप हैं और उनमें से प्रत्येकका विश्वके अन्दर अपना स्वतन्त्र स्थान, स्वभाव और कर्म है। वे निर्व्यक्तिक — निराकार सत्ताएं नहीं है बिल्क वैश्व व्यक्ति हैं, यद्यपि साधारणतया वे निर्व्यक्तिक शक्तियों की क्रियाके पीछे अपनेको छिपा सकते हैं और छिपाते भी है। परन्तु एक ओर जहां अधिमानस-लोकमें और इस त्रिविध जगत्में वे स्वतन्त्र सत्ताओं के रूपमें दिखायी देते हैं वहां दूसरी ओर वे अतिमानस-लोकमें 'एकमेवाद्वितीयम्' के अन्दर वापस चले जाते है और वहां वे केवल एक सुसमंजस कार्यके अन्दर युक्त होकर एक ही 'व्यक्ति' के, दिव्य पुरुपोत्तमके वहुविध व्यक्तिस्वरूपों रूपमें विद्यमान रहते है।

## 6. उपस्थिति Presense

'उपस्थिति (Presence) प्रैजैंस), जब्दसे यह सूचित करना अभीष्ट है कि भगवान् का एक 'पुरुप'के रूपमें संवेदन एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यह अनुभव होता है कि वह 'पुरुप' व्यक्तिकी सत्ता एवं चेतनामें उपस्थित है या उसके साथ उसका सम्बन्ध है और उसकी कोई और विशेषता वतलाने या उसका वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार, "अनिर्वचनीय उपस्थिति"के विषयमें केवल यही कहा जा सकता है कि यह वहां है और इससे अधिक न कुछ कहा जा सकता है, न कहनेकी आवश्यकता है, यद्यपि इसके साथ ही व्यक्ति जानता होता है कि सब कुछ वहां है, व्यक्तित्व और निर्व्यक्तिकता, शक्ति और ज्योति और आनन्द तथा और सब कुछ भी, और कि ये सभी उसी अवर्णनीय उपस्थिति से प्रवाहित होते हैं। यह शब्द कभी-कभी कम निरपेक्ष अर्थमें प्रयुक्त हो सकता है, पर मूल तात्पर्य सदा यही होता है,—अन्य प्रत्येक वस्तुको आश्रय देनेवाली सारभूत उपस्थितिका वास्तविक प्रत्यक्ष।

#### परात्परा मां

यही है जिन्हें आद्या शक्तिका नाम दिया गया है; ये विश्वातीत परम चेतना और शक्ति हैं और इन्होंसे सब देवता उत्पन्न हुए हैं, यहांतक कि अतिमानसिक ईश्वर भी — वह विज्ञानमय पुरुषोत्तम भी जिनकी शक्तियां और व्यक्ति-रूप देवतागण हैं — इन्होंके द्वारा अभिव्यक्तिमें आते हैं।

#### आद्या शक्ति

आद्या शक्ति मूल शक्ति है और इसलिये श्रीमांका सबसे ऊंचा रूप है। वे देखनेवालेके स्तरके अनुसार भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट होती हैं।

77-0-983

### भगवती माता

भगवती माता भगवान्की चित्-शक्ति हैं — जो समस्त वस्तुओंकी जननी है।

## श्रीमां और ईश्वर

श्रीमां भगवान्की चेतना और शक्ति हैं — अथवा, यह कहा जा सकता है कि, वे चिच्छक्ति-रूपमें स्वयं भगवान् ही हैं। विश्वके स्वामीके रूपमें ईश्वर श्रीमां- के अन्दरसे प्रकट होते है और श्रीमां उनकी वगलमें विश्व-शक्तिके रूपमें अपना स्थान ग्रहण करती है — विराट ईश्वर भगवान्का एक रूप हैं।

# गीता, तन्त्र और पूर्णयोगमें मगवती माता

गीता स्पष्ट रूपमें भगवती माताकी बात नहीं कहती; वह बरावर ही पुरुपोत्तम को आत्मसमर्पण करनेके लिये कहती है — वह भगवती माताका जिक केवल परा प्रकृतिके रूपमे करती है जो जीव बनती है — 'जीवभूता', अर्थात् जो भगवान्को 'वहु' के अन्दर अभिव्यक्त करती है और जिसकी सहायतासे परात्पर प्रभुने इन सब जगतोकी सृष्टि की है तथा वे स्वय अवतारके रूपमें उतरते है। गीता वैदान्तिक परम्पराका अनुसरण करती है जो पूरी तरहसे भगवान्के ईश्वर-स्वरूप पर जोर देती है और भगवती माताकी बात बहुत कम करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है जगत्-प्रकृतिसे पीछे हट जाना और उसके परे जाकर चरम उपलब्धि प्राप्त करना; तान्त्रिक परम्परा शक्ति या ईश्वरी-रूपपर अधिक जोर देती है और सवको भगवती मातापर ही निर्भर रहनेको बाध्य करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य है विश्व-प्रकृतिको वशमें करना और उसपर शासन करना तथा उसीके द्वारा उपलब्धि प्राप्त करना। यह योग इन दोनोंपर जोर देता है; भगवती माताके प्रति आत्मसमर्पण करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना इस योगका उद्देश्य ही सिद्ध नहीं हो सकता।

पुरुषोत्तमके सम्पर्कमें भगवती माता जगतोंसे ऊपरकी परात्परा दिव्य चेतना और शक्ति, आद्या शक्ति हैं; वह परात्परको अपने अन्दर धारण करती हैं और अक्षर और क्षरके द्वारा भगवान्को विभिन्न जगतोंमें अभिव्यक्त करती हैं। अक्षरके सम्पर्कमें वे वही परा शक्ति हैं जो समस्त सृष्टिके पीछे अपने अन्दर पुरुषको निष्क्रिय-निश्चल रूपमें धारण करती है और स्वयं भी उसके अन्दर स्थिर-निश्चल रहती हैं। क्षरके सम्पर्कमें वे सचल विश्व-शक्ति हैं जो सभी सत्ताओं और शक्तियोंको प्रकट करती हैं।

श्रीमांके विषयमें यह अनुभूति कि वे ही परात्पर तत्त्व है, एक तांत्रिक अनुभूति है — यह सत्यका एक पक्ष है।

प्र०- तान्त्रिक अपनी साधनामें शक्तिका आवाहन किया करते थे। क्या वह वहीं शक्ति और चेतना थीं जो यहां माताजीमें है?

\* \* \*

उ०- यह इसपर निर्भर करता है कि वे किस शक्तिका आवाहन करते थे ---सामान्यतया वे श्रीमाताजीके किसी रूपको ही पूकारा करते थे।

#### जगज्जननी

ईश्वरी शक्ति, दिव्य चिच्छक्ति और जगज्जननी शाश्वत 'एक' और अभिव्यक्त 'वह' के बीच मध्यस्था वन जाती है। एक ओर, जिन शक्तियोको वे 'एक' के भीतरसे ले आती है उनके खेलके द्वारा वे विश्वके अन्दर बहुविध भगवानको प्रकट करती हैं और अपने प्रकट करनेवाले पदार्थके भीतरसे उस 'वह' के अनन्त रूपोंको भीतर गठित और बाहर विकसित करती है। दूसरी ओर. उन्ही शक्तियोंकी पून:-आरोहणकारी धाराके द्वारा वे सबको 'उस' की ओर वापस ले जाती है जिससे वे इसलिये उत्पन्न हुए हैं कि अन्तरात्मा अपनी विकसनशील अभिव्यक्तिके अन्दर अधिकाधिक या तो वहां विद्यमान भगवानकी ओर वापस जा सके अथवा यहां अपने दिव्य स्वभावको धारण कर सके। उनके अन्दर किसी निश्चेतन यन्त्रस्वरूप कार्यकारिणी शक्तिका स्वभाव नही है जिसे हम प्रकृतिके प्रथम बाह्य स्वरूप -- प्रकृति-शक्तिके अन्दर पाते हैं, यद्यपि वह एक विश्व-व्यापी यंत्रकी रचना करती है; और न वहां असत्का भ्रम या अर्घ-भ्रमकी जननीका वह बोध है जो मायासम्बन्धी हमारे पहले दिष्टकोणके साथ लगा रहता है। अनुभव करनेवाले जीवके सामने यह तूरत प्रकट हो जाता है कि यहां एक सचेतन शक्ति है जो सत्त्व और प्रकृतिमें उन परात्परके साथ एक है जिनसे कि वह उत्पन्न हुई थी। अगर हमें ऐसा मालुम होता है कि उसने हमें अज्ञान और निश्चेतनाके अन्दर डुवा दिया है और डुवा दिया है एक ऐसी योजनाका अनुसरण करनेके लिये जिसकी हम अभी कोई व्याख्या नहीं दे सकते, अगर उसकी शक्तियां विश्वकी इन सब अस्पष्ट शक्तियोंके रूपमें हमारे सामने प्रकट होती है, तो भी वहुत शीघ्र यह दिखायी पड़ जाता है कि वह हमारे अन्दर भागवत चेतनाका विकास करनेके लिये कार्य कर रही है और वह ऊपर खड़ी होकर हमें अपनी निजी उच्चतर सत्ताकी ओर खींच रही है, हमारे सामने अधिकाधिक भागवत ज्ञान, संकल्पशक्ति और आनन्दका सारतत्त्व प्रकट कर रही है। यहांतक कि अज्ञानकी कियाओं के अन्दर भी जिज्ञासुका अन्तरात्मा उसके उस सज्ञान पथप्रदर्शनके विषयमें सचेतन होता है जो उसके पगोंको सम्भालता है और उन्हें घीरे-घीरे या शीघ्रतासे, सीघे या बहुतेरे टेढ़े-मेढ़े रास्तोंसे अन्धकारसे बाहर निकालकर एक महत्तर चेतनाके प्रकाशमें, मृत्युसे बाहर निकाल-कर अमरतामें, अश्म और दृ:ख-कप्टसे वाहर निकालकर उच्चतम श्म और

अानन्दमे ले जाता है जिसके केवल एक क्षीण रूपकी ही कल्पना उसका मानव मन अभी कर सकता है। इस तरह उसकी शक्ति एक साथ ही मुक्तिदायिनी और कियाशील, सृष्टिक्षम, फलोत्पादिका होती है — केवल ऐसी चीजोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं होती जैसी कि अभी हैं, विलक ऐसी चीजोंकी सृष्टि करनेमे भी समर्थ होती है जो होनेवाली हैं; क्योंकि अज्ञानके तत्त्वसे बनी हुई साधककी निम्नतर चेतनाकी ऐंठी और उलभी हुई कियाओंको दूर कर वह उसके अन्तरात्मा और प्रकृतिको एक उच्चतर दिव्य प्रकृतिके सत्त्व और शक्तियोंके द्वारा फिरसे गढ़ती और नया रूप देती है।\*

## श्रीमां और निम्न-प्रकृति

श्रीमांको निम्नतर प्रकृति और उसके शक्ति-समूहके साथ एक समभना भूल है। यहां प्रकृति केवल एक मशीन है जो विकसनशील अज्ञानकी क्रियाके लिये उत्पन्न की गयी है। जिस तरह अज्ञ मनोमय, प्राणमय या अन्नमय सत्ता स्वयं भगवान् नहीं है, यद्यपि वह आती भगवान्से ही है— वैसे ही प्रकृति-रूपी यन्त्र भगवती माता नहीं है। निस्सन्देह इस यन्त्रके अन्दर और पीछे भगवती माताका कुछ अंश वर्तमान है जो कमविकासको सिद्ध करनेके लिये इसे बनाये रसता है; पर स्वयं श्रीमां अविद्याकी शक्ति नहीं है, विल्क भागवत चेतना, शक्ति, ज्योति हैं, पराप्रकृति हैं जिनकी ओर हम मुक्ति और दिव्य परिपूर्णताके लिये मुड़ते हैं।

## अज्ञानकी विश्वव्यापी शक्ति और मगवती माता

इसमें इतना-सा सत्य है कि विश्वशक्ति प्रत्येक चीजको कार्यान्वित करती है और विश्वव्यापी आत्मा (विराट् पुरुष) उसके कार्यको धारण करता है। विश्वशक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अज्ञानकी शतोंके अधीन कार्य करती है— यह निम्नतर प्रकृतिके रूपमें दीख पड़ती है और निम्नतर प्रकृति तुमसे गलत काम कराती है। भगवान् इन सब शक्तियोंका खेल तवतक होने देते हैं जवतक तुम स्वय कोई और अच्छी चीज नही चाहते। पर तुम यदि साधक हो तो तुम निम्नतर प्रकृतिके खेलको स्वीकार नहीं करते, उसके वदले भगवती माताकी ओर मुड़ते हो, और निम्नतर प्रकृतिके वेलके वदले उनसे अपने द्वारा कार्य करनेके

<sup>\*&#</sup>x27;योगसमन्वयं पुस्तकसे।

लिये कहते हो। जब तुम अपनी सत्ताके प्रत्येक भागमें पूर्ण रूपसे भगवती माताकी ओर और एकमात्र उन्हींकी ओर मुड़ जाते हो, केवल तभी भगवान् तुम्हारे द्वारा सभी कर्मोंको करते है।

# सगुण और निर्गुण ईक्वर और श्रीमां

निर्गुण और सगुण केवल अलग-अलग रूप हैं जिन्हें भगवान् अभिव्यक्तिके अन्दर ग्रहण करते हैं। श्रीमां ही सगुण या निर्गुण ईश्वरको अभिव्यक्त करती हैं (सृष्टि और कुछ नहीं, केवल अभिव्यक्ति है)।

२5-६-१६३३

## शान्त आत्मा, सिक्रय बह्य और श्रीमां

वे अनुभृतियां विलक्ल ठीक थीं -- परन्तु वे भागवत सत्यके केवल एक ही पक्षको दे रही हैं, उस पक्षको दे रही हैं जिसे मनुष्य उच्चतर मनके द्वारा प्राप्त करता है - दूसरा पक्ष भी है जिसे मनुष्य हृदयके द्वारा प्राप्त करता है। उच्चतर मनसे ऊपर ये दोनों सत्य एक हो जाते है। अगर कोई अपर शान्त आत्माको प्राप्त करे तो इसमें कोई खतरा नहीं है, परन्त साथ ही उससे कोई रूपान्तर भी नहीं होता, केवल मीक्ष, निर्वाण प्राप्त होता है। अगर कोई विश्वात्माको -- सशक्त और सिकय रूपमें -- प्राप्त करे तो वह सबको आत्माके रूपमें, सबको स्वयं अपने रूपमें, उस आत्माको भगवानुके रूपमें अन्भव करता है इत्यादि। यह सब सत्य है; परन्तु खतरा इस बातका है कि वहां जो यह भाव है कि "सब कुछ स्वयं मैं हूँ" उसमें 'मैं' को कहीं अहंकार अपने चंगुलमें न ले ले। क्योंकि यह 'मैं-पन' मेरा व्यक्तिगत आत्मा नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिका आत्मा है और साथ ही मेरा भी है। ऐसे किसी खतरेसे छुट्टी पानेका उपाय यह है कि हम बरावर इस बातको याद रखें कि ये भगवान् 'माता' भी है, व्यक्तिगत 'मैं' उन मांकी संतान है जिनके साथ मैं एक हूँ, फिर भी उनसे भिन्न हूँ, उनका वालक, सेवक, यन्त्र हूँ। मैं कह चुका हूँ कि तुम्हें आत्माको विश्व-चेतनाके रूपमें अनुभव करना बन्द नहीं करना चाहिये, बल्कि उसके साय-साथ यह याद रखना चाहिये कि सव कुछ श्रीमां ही हैं।

\* \* \*

यह सम्भव है कि 'एकमेवाद्वितीय' में लयको प्राप्त होनेकी अनुभूतिसे आरम्भ करके मनुष्य ज्ञानकी ओर अग्रसर हो। पर शर्त यह है कि वह वहीपर रूक रूक न जाय, उसे ही उच्चतम सत्य न समभ बैठे, बिल्क उसी 'एक' को परात्परा मा — मनातन भगवान्की चिच्छक्तिके रूपमें उपलब्ध करनेके लिये आगे बढ़े। अगर दूसरी ओर, तुम परात्परा माके द्वारा आगे बढ़ो तो वे तुम्हें निश्चलनीरव 'एक' के अन्दर प्राप्त मुक्ति भी प्रदान करेंगी तथा साथ ही सिक्रय 'एकमेवाद्वितीय' की अनुभूति भी देंगी। और फिर उस सत्यको प्राप्त करना आसान हो जायगा जिसमे वे दोनो एक और अविच्छेद्य है। उसके साथ-ही-साथ परात्पर भगवान् और उसकी अभिव्यक्तिके बीच जिस खाईको मन तैयार किये हुए है, वह भी पट जाती है और फिर उसके बाद सत्यके अन्दर कोई ऐसी दरार नहीं रह जाती जो हर चीजको दुर्वोध बना दे।

वास्तवमें भगवान् ही प्रभु है — आत्मा तो निष्क्रिय होता है, वह बरावर ही सव वस्तुओंको सहारा देनेवाला निश्चल-नीरव साक्षी होता है — वही स्थाणु, अचल भाव है। एक सिक्रिय भाव भी है जिसके द्वारा भगवान् कार्य करते है — उसीके पीछे श्रीमा विद्यमान है। तुम्हें इस वातको आंखसे ओभल नहीं होने देना चाहिये कि श्रीमांके द्वारा ही सब चीजें प्राप्त होती है। १-६-१६३३

तुम परम आत्माका साक्षात्कार प्राप्त करनेके लिये यत्न कर रहे हो — पर वह आत्मा यदि माताजीका आत्मा नहीं तो क्या है? और कोई आत्मा है ही नहीं।

**78-3-38** 

परम आत्माके दो पक्ष है, निष्क्रिय और सिक्रिय। पहलेके अनुसार वह शुद्ध नीरवता, विशालता और स्थिरता है, निष्क्रिय ब्रह्म है, दूसरेके अनुसार वह है विराट् आत्मा, वैश्व न कि व्यक्तिगत। उसमें व्यक्ति माताजीके साथ सायुज्य या एकत्व अनुभव कर सकता है। घनिष्ठता व्यक्तिगत भाव है, अतः वह चैत्य पुरुषका भाव है।

8=-80-8838

### माताजीकी विश्वगत और व्यक्तिगत उपस्थिति

माताजीके निराकार स्वरूपसे लोगोंका क्या अभिप्राय होता है?—साधारणतया उनका अभिप्राय उनके वैश्व रूपसे होता है। जब उनका यों अनुभव होता है कि वे एक ऐसी वैश्व सत्ता एवं शक्ति हैं जो सारे विश्वमें फैली हुई है और जिसमें तथा जिसके सहारे सभी रहते- सहते हैं तो वह उनका यही विश्वगत रूप होता है। जब कोई उस "उपस्थित" को अनुभव करता है तो वह निःसीम वैश्व शान्ति, ज्योति, शक्ति और आनन्द अनुभव करने लगता है — यही है माताजीका 'स्वरूप'। इस स्वरूपका साक्षात्कार व्यक्तिको वारंवार तभी होता है जब वह सिरसे उपरकी चेतनामें आरोहण करता है जहां वह इस सीमाबद्ध देह-चेतनासे युक्त होकर अपने-आपको भी एक विशाल एवं स्थिर सत्ता अनुभव करता है, अपनेको सर्वभूतोंके साथ एकात्मा — शाश्वत शान्तिमें प्रतिष्ठित तथा आवेग एवं विक्षोभसे मुक्त अनुभव करता है। पर इसका अनुभव हृदयके द्वारा भी प्राप्त हो सकता है — तब हृदय भी अपनेको जगत्के समान विशाल, गुद्ध एवं आनन्दपूर्ण तथा माताजीकी उपस्थितिसे परिपूरित अनुभव करता है। ह्वयमें माताजीकी व्यक्तिगत और व्यष्टिगत उपस्थिति भी है जो सीधे ही प्रेम और भक्ति पैदा करती है तथा अन्तरङ्ग धनिष्ठता एवं व्यक्तिगत एकताकी अनुभूति प्रदान करती है।

X = 39-3-3

भागवत शक्तिमें श्रद्धा हमारी सामर्थ्यके पीछे सदा ही रहनी चाहिये और जब शक्ति प्रकट हो जाय तो श्रद्धा असंदिग्ध और पूर्ण होनी या वन जानी चाहिये। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके लिये असम्भव हो क्योंकि वह एक चिन्मय शक्ति तथा विराट् भगवती है जो सनातन कालसे सबका सृजन करनेवाली जननी है तथा परमात्माकी सर्वशक्तिमत्तासे सुसम्पन्न है। सम्पूर्ण ज्ञान, समस्त शक्तियां, समस्त सफलता और विजय, समस्त कौशल और कर्म-कलाप उसीके हाथोंमें हैं और वह परम आत्माके ऐश्वयों तथा समस्त पूर्णताओं एवं सिद्धियोंसे परिपूर्ण है। वह महेश्वरी अर्थात् परम ज्ञान की देवी है, और सब प्रकारके सत्योंके लिये तथा सत्यके सभी विशाल रूपोंके लिये अपनी अन्तर्वृष्टिट हमें

प्राप्त कराती है। हमारे अन्दर अपनी आध्यात्मिक संकल्प-सम्बन्धी यथार्यता, अपनी अतिमानसिक विशालताकी शान्ति और संवेगशीलता तथा अपना ज्योतिर्मय आनन्द लाती है, वह महाकाली अर्थात् परम शक्तिकी देवी है, और समस्त शक्तिया, आत्मवल, तपसुकी उग्रतम कठोरता, संग्रामका वेग, विजय और अट्ट-हास्य उसीके अन्दर विद्यमान है, अट्टहास्य ऐसा जो कि पराजय और मृत्युको तथा अज्ञानकी शक्तियोको तृणवत् समभता है: वह महालक्ष्मी है, परम प्रेम और आनन्दकी देवी है, और उसकी देने है आत्माकी सुपमा, आनन्दकी मोहकता और सुन्दरता, अभयदान और प्रत्येक प्रकारका दैवी एवं मानवीय वरदान: वह महासरस्वती है, दिव्य कौशलकी तथा परम आत्माके सब कार्योकी अधि-ष्ठात्री देवी है, और जिस योगको कर्म-कौशल, 'योगः कर्मसु कौशलम्,' कहा जाता है वह महासरस्वतीका ही है। इसी प्रकार दिव्य ज्ञानके नाना उपयोग, आत्माका अपने-आपको जीवनके क्षेत्रमें प्रयुक्त करना और उसकी समस्वरताओ-का आनन्द महासरस्वतीके ही गुण और कार्य है। अपनी सभी शक्तियों और अपने सभी रूपोंमे वह सनातन ईश्वरीके प्रभुत्वोंकी परमोच्च भावनाको अपने सग रखती है; साथ ही, किसी यन्त्रसे जिन कार्योकी मांगकी जा सकती है उन सब प्रकारके कार्योंके लिये तीव्र और दिव्य सामर्थ्य, सर्वभूतोंकी सभी शक्तियोके साथ एकता, सहानुभूति एवं सुख-दु:ख-सहभागिता, मुक्त तदात्मता, और अतएव विश्वमें कार्य कर रहे समस्त दिव्य संकल्पके साथ स्वयंस्फूर्त एवं फलप्रद सामंजस्य — इन सब गुणोंको भी वह अपने संग रखती है। उसके सानिष्य और उसकी शक्तियोंका घनिष्ठ अनुभव, और हमारे भीतर और चारों ओर उसकी जो कियाएं हो रही हैं उनके प्रति हमारी सम्पूर्ण सत्ताकी सन्तुष्ट स्वीकृति - यह भागवत शक्तिमें श्रद्धाकी चरम पूर्णता है। और उसके पीछे है ईब्बर ; और उसमें विश्वास पूर्णयोगकी श्रद्धाका सबसे प्रधान अग है। हमें अपने अन्दर यह श्रद्धा घारण और पूर्णतया विकसित करनी चाहिये कि यहांका सभी कुछ परम आत्मज्ञान और प्रज्ञाकी उन क्रियाओंका परिणाम है जो विश्वकी विराट् परिस्थितियोंमें घटित होती है, हमारे अन्दर या चारों ओर जो कुछ भी होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो व्यर्थ हो या जिसका अपना नियत स्थान एवं समुचित अर्थ न हो, जब ईञ्वर हमारे परमोच्च 'पुरुष' एवं आत्माके रूपमें हमारे कार्योंको अपने हाथमें ले लेते हैं तब सभी कुछ सम्भव हो जाता है और जो कुछ वे पहले कर चुके हैं तथा जो कुछ वे भविष्यमें करेंगे वह सब उनके निर्भान्त एवं पूर्वदर्शी मार्गनिर्देशका अंग था और होगा, साय ही वह हमारे योगकी सफलता, हमारी पूर्णता एवं हमारे जीवन-कार्यके लिये भी अभिप्रेत था और होगा। जैसे-जैसे उच्चतर

ज्ञानका द्वार खुलेगा, यह श्रद्धा अधिकाधिक सार्थक सिद्ध होती जायगी, जो बड़े एवं छोटे मर्म हमारे संकुचित मनकी दृष्टिसे परे थे उन्हें हम अब देखने लगेंगे और तब श्रद्धा ज्ञानमें परिणत हो जायगी। तब हम सन्देहकी जरा-सी भी सम्भावनाके विना यह देखेंगे कि सभी कुछ एक ही संकल्पशक्तिकी कियाके अन्तर्गत घटित होता है और वह संकल्प-शक्ति प्रज्ञा भी है क्योंकि वह जीवनमें सदा ही आत्मा और प्रकृतिकी सच्ची कियाओंको विकसित करती है। जब हम ईश्वरकी उपस्थितको अनुभव करेंगे और अपनी सम्पूर्ण सत्ता एवं चेतनाको एवं अपने समस्त चिन्तन, संकल्प और कर्मको उन्हीके हाथमें अनुभव करेंगे तथा सभी वस्तुओंमें एवं अपनी आत्मा और प्रकृतिके प्रत्येक करणके द्वारा परमात्माकी प्रत्यक्ष, अन्तर्यामी और प्रभुत्वशालिनी संकल्पशक्तिको अनुमित प्रदान करेंगे तब वह हमारी सत्ताकी स्वीकृति अर्थात् श्रद्धाकी पराकाष्ठा होगी। और श्रद्धाकी वह सर्वोच्च पूर्णता दिव्य शक्तिके लिये एक अवसर एवं पूर्ण आधारका भी काम करेगी: पूर्णता प्राप्त कर लेनेपर वह ज्योतिर्मय अतिमानसिक शक्तिके विकास, आविर्भाव और कार्य-कलापका आधार वनेगी।\*

\* \* \*

प्र०— "माता (The Mother) पुस्तकमें आपने कहा है कि, "श्रीमां जो कुछ देखती एवं अनुभव करती हैं तथा अपनेमेंसे उंडेलती हैं उसके द्वारा" वे वैश्व महाशक्तिके रूपमें उस सबका निर्धारण करती हैं "जो इस ब्रह्माण्डमें तथा पार्थिव विकासमें घटित होगा। ऐसा करती हुई वे वहां देवगणके ऊपर स्थित हैं। उनकी सभी शक्तियां और विग्रह (व्यक्तित्व) इस कार्य के लिये उनके अन्दरसे वाहर निकल उनके सामने आ उपस्थित होते हैं और वे उनकी अंश-विभूतियोंको इन निम्नतर लोकोंमें भेजती हैं जिससे वे (अंश-विभूतियों) इनमें अन्तःक्षेप करके इनपर शासन करें, युद्ध करके विजय लाभ करें, इनके युगचकोंका परिचालन, आवर्तन एवं परिवर्तन करें, इनकी शक्तियोंकी समष्टिगत और व्यष्टिगत कार्य-दिशाओंका निर्देशन करें।" क्या इसका यह अर्थ है कि विश्वयुद्ध या वोल्येविक क्रान्ति या सत्याग्रह-आन्दोलन आदि किसी

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>योग-समन्वय (शताब्दी-संस्करण, १६७२) पृ० ६०४-०६।

रूपमें माताजीके द्वारा आयोजित एवं निर्धारित किये गये थे?

उ० – वे घटनाएं विश्व-योजनाके अन्तर्गत ही है और अतएव वैश्व महाशक्ति के द्वारा आयोजित की गई थी और प्रकृतिकी शक्तिके आवेगके अधीन लोगोंके द्वारा क्रियान्वित की गई थी।

£ £ 3 9 - 7 - 9

## माताजीकी प्रेम और आनन्दकी अतिमानसिक शक्ति

\* \* \*

प्र०- 'चंडी' पुस्तकमें अन्य शक्तियोंके साथ-साथ श्रीमांकी चार विश्व-शक्तियोंके नाम -- महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महा-सरस्वती - तो वर्णित हैं पर 'राघा' का नाम नही दिया गया है। यह इस वातका स्पष्ट प्रमाण है कि जव 'चंडी' की रचना हुई थी तव ऋषियोंकी दृष्टिके सामने राघा-शक्ति नहीं प्रकाशित हुई थी और 'चडी' में केवल श्रीमांकी विश्व-शक्तियोंका ही वर्णन आया है, उनकी अतिमानसिक शक्तियोका वहां उल्लेख नहीं है। अपनी पुस्तक 'दि मदर' (The Mother) मे श्रीमांकी चार शक्तियोंका वर्णन करनेके बाद आपने कहा कि, "मां भगवतीके और भी कई महान् व्यक्तित्व है, पर उनका अवतरण कराना अधिक कठिन रहा और भूपूरुपके क्रमविकासमें वे उतनी स्पष्टताके साथ सामने आये भी नहीं है। उनमें अवश्य ही कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो विज्ञान-सिद्धिके लिये अनिवार्य रूपसे आवश्यक है --- सबसे अधिक आवश्यक वह है जो माताके परम भागवत प्रेमसे प्रवाहित होनेवाले रहस्यमय परम उल्लासमय आनन्दकी मृत्ति है, यह वह आनन्द है जो विज्ञान-चैतन्यके उच्चतम शिखर और जड़ प्रकृतिके निम्नतम गह्नरके बीचका महान् अन्तर मिटाकर दोनोंको मिला सकता है, अनपम परम दिव्य जीवनकी कुजी इसी आनन्दके पत्ले है और अब भी यही आनन्द अपने गुप्त धामसे विश्वकी अन्य सभी महाशक्तियोंके कार्यका सहारा वना हुआ है।" इस उद्धरणमें जिस मूर्तिकी वात कही गयी है क्या वह 'राधाशक्ति' नहीं है जिसे प्रेममयी राघा, महाप्राण-यक्ति और ह्वादिनी यक्ति भी कहा गया है?

उ० - हां; परन्तु राधा-कृष्ण-लीलाके प्रतीक प्राणमय जगत्से लिये गये हैं और इस कारण वहां जिस शक्तिका वर्णन किया गया है वह राधा-शक्ति केवल एक आन्तर प्रकाश है। यही कारण है कि उसे महाप्राण-शक्ति और ह्लादिनी शक्ति कहा गया है। यहां (ऊपर उद्धरणमें) जिस शक्तिकी बात कही गयी है वह यह आन्तरिक रूप नहीं है बिल्क वह तो ऊपरके प्रेम और आनन्दकी पूर्ण शक्ति है।

8839-5-0

## सभी स्तरोंमें श्रीमांकी शक्तियां

प्र०- क्या महेरवरी संवोधि और अधिमानस स्तरकी देवी हैं?

उ०- अधिमानससे लेकर भौतिक तकके सभी स्तरोंमें ये शक्तियां प्रकट हो सकती हैं।

74-5-9833

## माताजीकी शक्तियों के अनेक रूप

जहांतक देवताओंका प्रश्न है, मनुष्य उनके ऐसे रूप रच सकता है जिन्हें वे स्वीकार करेंगे, पर इन रूपोंकी अन्तःप्रेरणा भी मनुष्यके मनके अन्दर उन्हों स्तरोंसे आती है जिनसे वे देवतां सम्बन्ध रखते है। समस्त सृष्टिके दो पक्ष है, साकार और निराकार,—देवता भी निराकार है, तथापि उनके आकार भी हैं, पर एक ही देवता अनेक रूप ग्रहण कर सकता है, यहां महेश्वरीका, वहां पालस एथिनीका। स्वयं महेश्वरीके, अपनी निम्नतर अभिव्यक्तिमें अनेक रूप हैं, दुर्गा, उमा, पार्वती, चण्डी इत्यादि। देवता मानवीय रूपोंकी सीमामें आबद्ध नहीं — मनुष्यने भी उनके दर्शन सदा मानवीय रूपोंमें ही नहीं किये।

## कृष्ण-महाकाली

अपनी बैश्व शक्तिमें माताजी सभी वस्तुएं तथा सभी दिव्य व्यक्तित्व हैं, क्योंकि जनके विना तथा जनकी सत्ताका एक अङ्ग-रूप हुए विना कोई भी वस्तु अभिव्यक्त रूपमें नही आ सकती। परन्तु (Visions and Voices) (विजन्स ऐण्ड

वॉयसिज\*) में जो कुछ कहा गया है उसका अभिप्राय यह था कि ईश्वर और भगवती शक्ति एक ही 'व्यक्ति' या पुरुषके दो पक्ष है और कृष्ण-महाकालीके रूपमे उनके इस दिव्यदर्शनको इस पुस्तकमे इस रूपमें प्रस्तुत किया गया है कि यह अभिव्यक्तिके लिये एक महाशक्ति है।

२०-१०-१६३६

# दुर्गा

दुर्गा अपने अन्दर महेश्वरी और महाकालीके गुणधर्मोको कुछ अंशमें संयुक्त किये हुई है, — महालक्ष्मीके साथ उसका कोई अधिक सम्बन्ध नहीं। कृष्ण और महाकालीका संयोग एक ऐसा संयोग है जिसका इस योगमें महान् शक्तिशाली प्रभाव होता है और यदि ये नाम तुम्हारी चेतनामे एक साथ उठते है तो यह अच्छा लक्षण है।

78-3-8835

दुर्गा श्रीमाकी सरक्षण-शक्ति है।

FF39-8-29

दुर्गा-अधिष्ठित सिंह दिव्यीकृत भौतिक-प्राणिक और प्राणिक-भाविक शक्तिके द्वारा कार्य कर रही भागवत चेतनाका प्रतीक होता है।

सिंह देवी दुर्गाका, जगदम्बाके विजयशील और रक्षाकारी पक्षका सूचक लक्षण है।

मृत्युका सिर भगवती शक्ति द्वारा पराजित और निहत असुरका (देवताओंके शत्रुका) प्रतीक है।

<sup>\*</sup>एक साधककी लिघी पुस्तक।

### महाकाली और काली

महाकाली और काली एक ही नहीं। काली एक अवर (निम्न कोटिका) रूप है। उच्चतर भूमिकाओंमें महाकाली सामान्यतया सुनहरे रंगमें प्रकट होती है। यह काली, क्यामा इत्यादि साधारण रूप है जो प्राणके द्वारा दिखायी देते है; महाकालीका सच्चा रूप, जिसका मूल अधिमानस-लोकमें है, काला या धूमिल या भयानक नहीं है विलक सुनहले रंगका है और असुरोंके लिये भीपण होनेपर भी सौन्दर्यसे भरपर है।

8639-5-08

प्र० – आज प्रार्थना करते समय मुक्ते काली माताकी मूर्त्ति दिखाई दी। वह काले रंगकी और नग्न थी और शिवकी पीठपर पैर रखे खड़ी थी -- जैसा परम्परागत रूपसे उसका वर्णन किया जाता है। काली इस रूपमें क्यों दिखायी देती हैं और किस स्तरपर वे ऐसी दिखाई देती है ?

उ०~ ऐसी वे प्राणके स्तरपर दिखाई देती है। यह है विनाशकारी शक्तिके रूपमें काली — यह उस अज्ञानगत प्रकृति-शक्तिका प्रतीक है जो कठिनाइयोंसे घिरी होती है, उनसे पार होनेके लिये अन्ध संघर्षमें प्रत्येक वस्तुको तोड़ती-मरोड़ती चली जाती है जबतक कि वह अपनेको स्वयं भगवान्पर ही पैर रखे सड़ी नहीं पाती — तब वह अपने-आपेमें आ जाती है और संघर्ष एवं विनाश समाप्त हो जाते हैं। यही है इस प्रतीकका अर्थ।

8838-5-3

# माताजीकी महाकाली-शक्तिका कार्य

प्र०- "माता" पुस्तकके पृष्ठ ५०पर माताजीकी महाकाली-शक्तिके बारेमें कहा गया है कि "उनकी भुजाएं मारने और तारनेको आगे बड़ी रहती है।" यहांपर "मारने" का तात्पर्य क्या है?

उ० यह संसारमें होनेवाली उनकी साधारण कियाको प्रकट करता है। वे

असुरोंपर प्रहार करती हैं, वे ऐसी प्रत्येक चीजपर प्रहार करती हैं जिससे पिंड छुड़ाना है या जिसे नष्ट करना है, साधनाकी वाधाओं आदिपर भी प्रहार करती है। मैं कह सकता हूँ कि माताजी कभी महाकाली-शक्ति या महाकालीका दवाव तुमपर प्रयुक्त नहीं करती।

**५-६-१६३**६

\* \* \*

प्र०- माताजीके महाकली-रूपके विषयमें 'माता' पुस्तकमें कहा गया है, "जब उन्हें अपनी पूरी सामर्थ्यके साथ कही भी दखल देनेका अवसर मिलता है तब वे सब बाधाएं जो साधकको पंगु बना देती है एक क्षणमें नि.सार पदार्थोंके समान नष्ट हो जाती है और वे सब शत्रु भी मृतप्राय हो जाते हैं जो साधकपर आक्रमण किया करते है।" महाकाली-शक्तिके इस हस्तक्षेपका अनुभव किस रूपमें होता है?

उ० — यह मानो किसी क्षिप्र, आकस्मिक, सुनिश्चित और अनिवार्य वस्तुके रूपमें अनुभूत होता है। जब यह हस्तक्षेप करता है तब इसके पीछे एक प्रकारकी भागवत या अतिमानसिक स्वीकृति होती है और यह एक अन्तिम आज्ञाके जैसा होता है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं चलती। जो कुछ किया जा चुका है वह न तो उलटा जा सकता है न मिटाया जा सकता है। विरोधी शक्तियां कोशिश कर सकती हैं, यहांतक कि छू सकती या चढ़ाई कर सकती हैं, पर घवड़ाकर लौट जाती है और, ज्योंही वे पीछे हटती है, पुराना मैदान जैसा-का-तैसा सुरक्षित दिखाई पड़ता है — आक्रमणके समय भी यह अनुभव रहता है। वे किठनाइयां भी जो इससे पहले प्रवल थी, इस निर्णयके छू देनेसे अपनी शक्ति खो बैठती हैं, उनकी सम्भावना नष्ट हो जाती है अथवा वे दुर्वल छाया-सी रह जाती हैं जो केवल टिमटिमाने और बुफ्त जानेके लिये ही आती है। मैंने ऊपर 'अवसर मिलने' की बात कही है, क्योंकि महाकालीकी यह चरम किया अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, अन्य शक्तियोंकी किया या महाकालीकी आंशिक किया ही अधिक होती है।

#### मित्र \*

हां, मित्र वास्तवमें दो शक्तियों [महालक्ष्मी और महासरस्वती] का सयोग है।

# महासरस्वतीका स्पर्श

प्र - वह कौन-सी प्रज्ञा है जो मानव-मस्तिष्कमें अधिक गहरे कंर्णक (Gyri वलयन), हृदयके प्रकोष्ठोंमें सर्वया निर्दोष पट तथा रचनाकी ऐसी अन्य सूक्ष्मताएं लाई? क्या यह महासरस्वतीका कार्य है?

उ० हां — सूक्ष्मांशकी जटिलताकी समस्त पूर्णता महासरस्वतीके स्पर्शकी द्योतक है।

\$ \$ 3 9 - 3 - 3 9

#### साधनाकी वर्तमान गतिविधि

प्रo- क्या यह सच है कि यहां हमारी साधनामें अधिकतर श्रीमांका महासरस्वती-रूप ही कार्य करता है?

उ० हां, इस समय, जबसे साधना भौतिक चेतनाके स्तरपर उतरी है तबसे —या, यों कहना अधिक ठीक होगा कि यह महेश्वरी-महासरस्वतीकी शक्तियों- का संयोग है।

२४-5-१€३३

# श्रीमांकी विमृतियां

प्रo- ईश्वरकी विभूतियों और श्रीमांकी विभूतियोंके वीच अभि-व्यक्तिके रूप या अनुभवकी दृष्टिसे क्या अन्तर है?

उ०- साघारणतया श्रीमांकी विभूतियां नारीरूप होंगी और उनमेंसे अधिकाश

"एक वैदिक देवता।

श्रीमाके चार व्यक्तिरूपोंमें किसी एकके द्वारा अधिकृत होंगी। दूसरे, जिनका जिक्र तुमने किया है, (ईसा, बुद्ध, चैतन्य, नेपोलियन, सीजर आदि) ईश्वरके व्यक्ति-रूप और शक्तियां होंगे, पर सबकी तरह उनमें भी, श्रीमांकी शक्ति कार्य करेगी। सारी सुष्टि और रूपान्तर माताजीका ही काम है।

X £ 3 9 - 0 9 - 3 F

प्र० - जब समस्त सृष्टि-कार्य उनका है तब क्या हम यह मान सकते है कि श्रीमांके व्यक्ति-रूप ही पर्देके पीछेसे अवतार या विभूतियोंके अवतरणके लिये उपयुक्त अवस्थाओंको तैयार करते हैं ?

उ० – अगर तुम्हारा मतलब श्रीमांके दिव्य व्यक्ति-रूपोंसे हो तो उत्तर है "हां"। फिर यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक विभूति अपनी शक्ति इन चार शक्तियोंसे और अधिकतर उनमेंसे किसी एकसे मुख्य रूपमें लेती है, जैसे नेपो-लियन महाकालीसे, राम महालक्ष्मीसे, आगस्टस सीजर महासरस्वतीसे शक्ति पाते थे।

38-80-8834

# चित-शक्ति, जीवात्मा, अन्तरात्मा और अहम्

चित्-शक्ति या भागवत चेतना स्वयं श्रीमां हैं — जीवात्मा उनका एक अंश है, चैत्य या अन्तरात्मा उनकी एक चिनगारी है। अहम् चैत्य या जीवात्माका एक विकृत प्रतिविम्ब है। अगर तुम्हारे कहनेका मतलब यही हो तो यह ठीक है।

#### अन्तरात्मा और मगवती माता

पृथ्वीपर के प्रत्येक अन्तरात्माके विषयमें यह वात सत्य है कि वह भगवती माताका अंश है जो अज्ञानकी अनुभूतियोंमेंसे गुजर रहा है जिसमें कि वह अपनी सत्ताके सत्यको प्राप्त करे और यहां एक दिव्य अभिव्यंक्ति और कर्मका यन्त्र वने।

#### परात्परा मां - एक मन्त्र\*

3 आनम्माम जेनन्ममास भ्रामाम प्रमे

OM anandemayi chaitanyamayi
satzamayi parame

Arichorholos

<sup>\*</sup>इस मन्त्रके अंगरेजी लिप्यन्तरमें अन्तिम दो शब्द श्रीमाताजीने जोडे हैं क्योंकि वे श्रीअरविन्दने अपनी मुल लिपिमे नहीं लिमे थे।

# श्रीमाताजीकी ज्योतियां तथा दिव्य-दर्शन

# श्रीमाताजीकी ज्योतियां तथा दिव्य-दर्शन

#### श्रीमांकी ज्योतियां

सभी ज्योतियोंको श्रीमां स्वयं अपने अन्दरसे प्रकट करती हैं।

#### ज्योतिके अलग-अलग रूप

ज्योति एक साधारण शब्द है। ज्योति ज्ञान नहीं है, बिल्क वह एक आलोक है जो ऊपरसे आता है और सत्ताको सब प्रकारके अन्धकारसे मुक्त करता है। पर यह ज्योति नाना प्रकारके रूप भी ग्रहण करती है; जैसे, श्रीमांकी सफेद ज्योति, श्रीअरविन्दकी हलकी नीली ज्योति, सत्यकी सुनहली ज्योति, चैत्य ज्योति (लाल और गुलाबी) इत्यादि।

8839-09-88

#### श्रीमांकी सफेद ज्योति

ज्योतियां श्रीमांकी शक्तियां हैं और संख्यामें बहुत-सी है। सफेद ज्योति उनकी अपनी विशेष शक्ति है, मूल रूपमें स्वयं भागवत चेतनाकी शक्ति है। १५-७-१६३४

सफेद ज्योति श्रीमांकी ज्योति है और यह हमेशा उनके चारों ओर बनी रहती है।

**२२-**5-१६३३

\* \*

हलकी नीली ज्योति मेरी है और सफेद ज्योति श्रीमाताजीकी है (यह कभी-कभी सुनहली भी होती है)। साधारणतया लोग श्रीमांके चारों ओर सफेद

या सफेद हलकी नीली ज्योति देखते है।

8-6-8633

सफेद ज्योति श्रीमांकी ज्योति है। जहां कही वह उतरती है या प्रवेश करती है वहीं वह शान्ति, पवित्रता, निश्चल-नीरवता ले आती है और उच्चतर शक्तियोंके प्रति उद्घाटित करती है। अगर वह नाभि-केन्द्र के नीचे आती है तो उसका यह अर्थ होता है कि वह निम्नतर प्राणमें कार्य कर रही है।

8839-0-98

महत्त्वपूर्ण अनुभव है हृदयमें श्वेत किरणका अनुभव — क्योंकि वह श्रीमांकी ज्योति, सफेद ज्योतिकी किरण है, और उस ज्योतिके द्वारा हृदयका आलोकित हो जाना इस साधनाके लिये एक वहुत शक्तिशाली चीज है। वह साधिका जो अन्तर्ज्ञानकी यात कहती है वह इस बातका द्योतक है कि उसके अन्दर आन्तर चेतना बढ़ रही है जो योगके लिये आवश्यक है। २८-७-१६३७

यह (श्रीमांकी ज्योति) बराबर ही आन्तर पुरुषके अन्दर विद्यमान रहती है।

उसका अर्थ है प्राणके अन्दर दिव्य चेतनाकी ज्योति (श्रीमांकी चेतना, सफेद ज्योति)। नीला रंग उच्चतर मनका है और सुनहला भागवत सत्य है। अतएव इसका मतलव है वह प्राण जिसमें उच्चतर मन और भागवत सत्यकी ज्योति है और जो श्रीमांकी ज्योति छिटका रहा है।

जो कुछ तुमने सूक्ष्म दर्शनके रूपमें देखा या वह श्रीमांका अतिभौतिक शरीर या जो सम्भवतः उनकी सफेद ज्योतिसे वना था। वह ज्योति भागवत चेतना और शक्तिकी ज्योति है जो विश्वके परे विद्यमान है।

30-8-8834

प्र० – आज प्रणाम-गृहमें घ्यान करते समय मैंने सूक्ष्म दृष्टिसे एक पर्वतश्रेणी देखी जिससे सफेद ज्योति निकल रही थी। इसका तात्पर्य क्या है? किस लोकका यह स्वप्न है?

उ०- मानिसक लोकका। पर्वत निम्न स्तरसे उच्च स्तरमें आरोहण सूचित करता है। सफेद ज्योति श्रीमांकी ज्योति है, उच्चतर स्तरोंसे उतरनेवाली भागवत चेतनाकी ज्योति है।

\$ \$ 39-2-0

यह (सफेद कमल) श्रीमाताजीका, भागवत चेतनाका फूल है।

१५-४-१६३३

प्रo — आज श्रीमाताजीने जैसे ही प्रणाम-गृहमें आसन ग्रहण किया वैसे ही मैने देखा कि उनके दायें और वायें दोनों ओर सफेद ज्योति चमक रही है। क्या मेरे इसे देखनेका कोई विशेष कारण था?

उ०- नहीं; श्रीमाताजीके चारों ओर हमेशा ही सफेद ज्योति देखी जा सकती है; क्योंकि यह उन्हीकी ज्योति है और हमेशा उनके साथ रहती है।

---१६३३

प्रo- कल शाम जब श्रीमां छतपर टहल रही थी तव मुक्ते उनके शरीरपर एक ज्योति दिलाई दी। वह क्या थी?

उ०- वहुत-से लोग श्रीमांके चारों ओर प्रकाश देखते है। वह प्रकाश वहां सदा ही रहता है।

78-0-8833

#### श्रीमाताजीका ज्योतिमण्डल

लोग श्रीमांके चारों ओर जो कुछ देखते हैं वह पहले तो उनका ज्योतिर्मडल होता है, जैसा कि उसे आजकलकी भाषामें नाम दिया गया है, और दूसरे, वे सब ज्योतिकी शक्तियां होती है जो उनके घ्यान करनेके समय उनसे बाहर निकलती है, उदाहरणार्थ छतके ऊपर, जहां वह हमेशा ही घ्यान किया करती है। (प्रत्येक मनुष्यका एक ज्योतिर्मडल होता है -- पर अधिकांश लोगोंमें वह दुर्वल होता है और वहुत अधिक प्रकाशयुक्त नहीं होता, श्रीमांके ज्योतिर्मंडल ज्योतियों और शक्तियोंकी पूरी लीला होती है)। लोग उसे साधारणतया नही देखते, क्योंकि वह एक सूक्ष्म-भौतिक चीज है, कोई स्यूल जड़ व्यापार नहीं है। लोग उसे केवल दो अवस्थाओंमें देख सकते है — एक तो, अगर वे पर्याप्त रूपमें सूक्ष्म दृष्टि विकसित करें, या फिर स्वयं ज्योतिर्मडल ही इतना सुदृढ़ होना आरम्भ कर दे कि वह उसे ढक रखनेवाले स्थूल जड़-तत्त्वके कोपपर भी प्रभाव डाल सके। निश्चय ही माताजी उसे लोगोंको दिखानेका कोई विचार नहीं रखती — अपने-आप ही, एकके बाद एक, आश्रमके करीव २० या ३० आदिमयोने वायद उसे देखा है। निस्सन्देह यह इस वातका द्योतक है कि उच्चतर शक्ति (चाहे उसे अतिमानसिक कहो या न कहो) ने जड़-तत्त्वपर प्रभाव डालना आरम्भ कर दिया है।

84-88-883

यदि शीमाताजीकी ज्योतिको देखना एक गलत वात हो या मन या प्राणकी एक रचना हो तो भगवान्की उपलब्धि तथा सभी आध्यात्मिक अनुभूतियोंपर मानसिक या प्राणिक रचना या भूल होनेका सन्देह किया जा सकता है और इस तरह सारा योग ही असम्भव हो जाता है।

£ = 6 - 8 E 3 3

# श्रीमांकी हीरक-ज्योति

(क) इस (हीरेकी जैसी ज्योति) का अर्थ है श्रीमांकी मूल शक्ति।

(स) हीरक-ज्योति भागवत चेतनाके हृदयसे निकलती है और जहां जाती है वहां भागवत चेतनाकी ओर उद्घाटन ले आती है।

(ग) श्रीमाताजीके हीरक-ज्योतिके साथ उतरनेका अर्थ है तुम्हारे अन्दर होनेवाली क्रियाको परात्परा शक्तिका अनुमोदन प्राप्त होना।

(घ) श्रीमांकी हीरक-ज्योति पूर्ण पवित्रता और शक्ति-सामर्थ्यकी ज्योति है।

(ङ) हीरक-ज्योति भगवान्की केन्द्रीय चेतना और शक्ति है।

हीरा श्रीमांकी ज्योति और क्रियाशक्तिका सूचक है — हीरेकी जैसी ज्योति अपने खूब घने रूपमें उनकी चेतनाकी ज्योति है।

23-22-25

# श्रीमांके महाकाली-रूपकी सुनहली ज्योति

श्रीमांकी ज्योति सफेद होती है — विशेषकर हीरे-जैसी सफेद। महाकालीका रूप साधारणतया सुनहला होता है, सूब उज्ज्वल और तीव्र सुनहला। १२-१०-१६३४

सुनहली ज्योति भागवत सत्यकी ज्योति है जो साधारण मनसे ऊपरके उच्चतर लोकोंमें दिखायी देती है — यह मूलतः अतिमानसिक ज्योति है। यह मनसे ऊपर दिखायी देनेवाली महाकालीकी भी ज्योति है। सफेद ज्योतिकी तरह सुनहली ज्योति भी प्रायः ही माताजीसे निकलती हुई दिखायी देती है। १७-६-१६३३

> प्र०- मैंने सुना है कि कालीका रंग काला है और उनके चार हाय है। परन्तु मैंने अपने अन्तर्दर्शनमें उनके केवल दो ही हाय देखें और उनका रंग तेज सफेद था। मैंने उन्हें ऐसा क्यों देखा?

उ० - प्राणमय लोकमें होनेवाली महाकालीकी एक अभिव्यक्तिका रूप काला होता है --- परन्तु अधिमानस-लोकमें स्वयं महाकाली सुनहली है। जिसे तुमने देसा था वह अपने ज्योतिर्मय शरीरमे महाकाली-शक्तिको लिये हुई स्वयं श्रीमाता-जी थी, वह ठीक महाकालीका रूप नही था।

78-8-883

यह पीले रगकी आभापर निर्भर करता है। यदि वह सुनहरा सफेद है तो वह मनसे ऊपरके स्तरसे आता है और रंगोंका यह संयोग महेश्वरी-महाकालीकी शक्तिका सूचक है। उच्चतर मनका रंग फीका नीला है।

78-3-8835

सुनहली ज्योतिकी रेखा उच्चतर भागवत सत्यकी ज्योतिकी रेखा है जो हृदयाकाश-में चारों ओर छा रही थी। हीरक-पुञ्ज श्रीमांकी ज्योति है जो उस आकाशमें बरस रही थी। अतएव यह इस वातका चिह्न है कि हृदय-केन्द्रमें (चैत्य और भावके केन्द्रमें) उन शक्तियोंकी किया हो रही है।

१७-१२-१६३६

श्रीमांके कुछ सूक्ष्म दर्शन तथा अनुभव

प्रo- कल शामको जब श्रीमाताजी दर्शन देनेके लिये नीचे उत्तरी

तब मैने उनके चेहरेपर प्रातःकालके सूर्यकी तरह लाल रंगकी ज्योति-को चमकते हुए देखा। लाल रगकी ज्योतिका क्या अर्थ है?

उ०- लाल रंग भौतिक वातावरणमें प्रेमकी अभिव्यक्तिको सूचित करता है। ४-६-१६३३

> प्र० — आज प्रणाम-गृहमें श्रीमाताजीके आनेसे पहले घ्यान करते समय मैने देखा कि श्रीमाताजी एक वहुत ऊंची जगहसे उतर रही हैं, वह गुलावी रंगकी साड़ी पहने है और अपने वालोंमें 'भागवत प्रेम' नामक पुष्प लगाये हुए हैं। इसका क्या तात्पर्य है?

उ०- यह भागवत प्रेमके अवतरणको सूचित करता है।

4-4-8633

प्र० — दो दिन हुए मैंने स्वप्नमें देखा कि मैं एक कमरेमें विछौनेपर लेटा हुआ हूँ और वहां श्रीमाताजी गुलावी रंगके एक घोड़ेके साथ प्रवेश कर रही हैं। घोड़ेको देखकर मैंने श्रीमांसे कहा कि यह मुभे काटेगा, पर श्रीमाताजीने उत्तर दिया कि नहीं, यह नहीं काटेगा। इस स्वप्नका क्या अर्थ है?

उ०- गुलाबी रंग चैत्य प्रेमका रंग है — घोड़ा सिकय शक्ति है। अतएव गुलाबी रंगके घोड़ेका अर्थ यह है कि श्रीमां अपने साथ प्रेमकी सिकय शक्ति ला रही थीं।

३-5-१€३३

\* \* \*

प्र०- आज प्रणाम-गृहमें ध्यान करते समय मैंने देखा कि नीली ज्योतिसे भरपूर आकाशसे एक सुन्दर पक्की सड़क पृथ्वीपर आ रही है और श्रीमाताजी धीरे-धीरे उस सड़कसे नीचे उतर रही हैं। श्रीमांका समूचा शरीर सफेद और सुनहली ज्योतिसे बना था और वह ज्योति चारों ओर फैल रही थी। जब श्रीमाताजी रास्ते के अन्तपर आ गयी और पृथ्वीपर उत्तर आयीं तब उनका शरीर पृथ्वीके साथ मिल्जुल गया। तब मै सहसा ध्यानसे जग गया। क्या यह कोई सुक्ष्म दर्शन था? इसका क्या तात्पर्य है?

उ० हां, यह मन (साधारण मन नहीं, विलक् उच्चतर मन) के स्तरपर प्राप्त एक सूक्ष्म दर्शन है। यह इस वातको सूचित करता है कि श्रीमाताजी पवित्र और दिव्य सत्यकी (सफेद और सुनहली) ज्योतिके साथ जड़-तत्त्वमें उतर रही हैं।

¥-5-१६३३

प्र०- दो दिन पहले मैंने स्वप्नमें देखा कि श्रीमां एक ऊंची जगहपर खड़ी हैं और उनके सामने एक स्तम्भ है जिसपर एक तुलसीका पौदा लगा है। इसका क्या मतलव है?

उ०- मेरी समभमें इसका अर्थ यह है कि श्रीमांने भक्तिको नीचे उतारा है और उसे रोप दिया है।

4-4-9633

सांप शक्तियां हैं — प्राण-जगत्के सांप साधारणतया अशुभ शक्तियां होते हैं और लोग प्रायः इन्हीको देखते हैं। परन्तु अनुकूल या दिव्य शक्तियां भी उस रूपमें प्रतिविम्वित होती हैं, जैसे, कुंडलिनी-शक्ति सांपके रूपमें कित्पतकी गयी है। श्रीमाताजीके सिरके ऊपर और चारों ओर घूमने-फिरनेवाले सांप शायद शिवमूर्तिका स्मरण कराते हैं और उनका अर्थ है असंख्य शक्तियां जो सब अन्तमें उस एक अनन्त शक्तिके अन्दर एकत्र कर दी गयी है जिससे वे निकली

हैं।

२5-१०-१६३६

\* \* \*

प्र० – मुक्ते एक स्वप्न आया था जिसमें मैंने देखा कि श्रीमाताजी मेरे समीप है। एक बार जब वे हंसी तो मुक्ते ऐसा लगा मानों मैंने उनके मुँहने अन्दर सभी जगतोंको देखा, जैसे कि यशोदाने कृष्णके मुँहमें देखा था। ऐसा देखनेके बाद तुरन्त ही मैंने अनुभव किया कि मैं इस जगत्से ऊपर उठ गया हूँ और उसकी ओर एक मुक्त साक्षीकी तरह देख रहा हूँ। क्या यह एक सच्ची स्वप्नानुभूति थी और मैंने वास्तवमें श्रीमाताजीको ही देखा, अथवा यह कोई दूसरे प्रकारका प्रभाव था?

उ०- मैं नहीं समभता कि यह कोई दूसरा प्रभाव था। यह बहुत सच्ची अनु-भूतिके जैसा ही प्रतीत होता है।

X £ 3 9 - 7 - 3 9

\* \*

प्र० जब श्रीमाताजी छतपर आयी तब उनकी ओर देखते समय मैंने सहसा उनकी गोदमें एक बालक देखा जो मुक्ते ईसामसीह मालूम पड़ा, क्योंकि ईसामसीहके चेहरेसे वह मिलता-जुलता था। यह सूक्ष्म-दर्शन लगभग एक मिनटतक बना रहा और यह सब मैंने खुली आंखोंसे देखा। क्या यह सत्य हो सकता है?

उ०- हो सकता है - क्योंकि ईसा भगवती माताके पुत्र थे।

२४-११-१६३३

\* \* \*

मालूम होता है कि तुम उच्चतर अध्यात्मभावापन्न मनके किसी लोकमें ऊपर उठ गये हो और साथ ही उसमें भागवत सत्यकी शक्तिको लिये हुए महेश्वरीका अवतरण हुआ है। भौतिक चेतनामें इसका फल यह हुआ कि तुमने सभी वस्तु-ओंमे एक दिव्य चेतना और दिव्य जीवनको देखा और उच्चतर सत्यकी सुनहली ज्योतिसे शरीरके सभी कोष प्रकाशित हो उठे।

अक्टूबर, १६३३

\*\*

प्र० - पिछली रात स्वप्नमें मैने देखा कि श्रीमाताजीके शरीरसे मेरे शरीरमें ज्योति आ रही है और उसे रूपान्तरित कर रही है। दोनों ही शरीर स्यूल शरीरोंसे अधिक लम्बे थे और पत्यरकी तरह धुँधले रंगके थे। इसका क्या अर्थ है?

उ० - वहुत अच्छा, यह श्रीमाताजीकी ओर भौतिक चेतनाका उद्घाटन है। तुमने जिसे देखा वह सम्भवत. अवचेतन शरीर था — इससे धुंधले रंगका अर्थ स्पष्ट हो जाता है — पत्थर स्थूल प्रकृतिको सूचित करता है।

30-8-9833

\* \* \*

प्र०- हालमें मैं देख रहा हूँ कि शामको छतसे नीचे उतरनेके पहले श्रीमाताजी वहां वडी देरतक खड़ी रहती है। मैं अनुभव करता हूँ कि उस समय वे हमें विशेष रूपमे कुछ देती है, इसलिये मैं ग्रहण करने तथा वे जो कुछ देती हैं उसे अनुभव करनेके लिये एकाग्र होता हूँ। परन्तु आज शामको सहसा मैंने देखा (जव मैं उनकी ओर ताकता हुआ घ्यान कर रहा था) कि उनका भौतिक शरीर विलीन हो गया,—उनके शरीरका कोई चिह्न वहां नहीं था, मानों वे वहां थी ही नहीं। फिर कुछ क्षणोंके बाद उनकी आकृति पुन प्रकट हो गयी। उस समय मुक्ते ऐसा लगा कि वे आकाशमे मिल गयी थी और सभी वस्तुओंके साथ एकाकार हो गयी थी। मैंने भला ऐसा क्यों देखा?

उ०- श्रीमाताजी आवाहन या अभीप्सा करती है और जबतक वह कार्य पूरा



नहीं हो जाता तबतक खड़ी रहती है। कल कुछ समयतक वह शरीरके वोध से परे चली गयी थी और शायद इसी वातके कारण तुमने उन्हें उस रूपमें देखा।

२६-5-१६३२

प्र०- आज प्रणाम-गृहमे ध्यान करते समय मैंने सूक्ष्म रूपमे देखा कि श्रीमाताजी गभीर ध्यानमें डूब गयी है। मैंने उन्हें इस रूपमें क्यों देखा?

उ० - श्रीमाताजी अपनी आन्तर सत्तामें वरावर ही ध्यानावस्थित चेतनामें रहती है --- इसलिये यह विलकुल स्वाभाविक है कि तुम उन्हें उस रूपमे देखो। ४-६-१६३३

प्र० – नींदमें या घ्यानमें ऐसा हुआ, मुक्ते याद नहीं पड़ता। मैं नाना प्रकारके फूलोंकी थाली लिये श्रीमांके पास जा रहा था। प्रणाम करनेसे पहले मैंने उन्हें "भगवत्प्रेम" के तीन फूल अर्पित किये। क्या इसका मेरी साधनासे कोई सम्बन्ध है?

उ०- इस प्रसंगमें इस ३ संख्याका क्या अर्थ है यह कुछ स्पष्ट नहीं। सम्भवतः यह सत्ताके तीन भागोंमें भगवान्के प्रेमके लिये अभीप्सा है।

१२-७-१६३६

प्रo- मैंने माताजीको "अनासक्ति"के पुष्पके-से रंगमें देखा। क्या इसका कोई अर्थ है?

उ०- इसका अर्थ अवस्य यही होगा कि माताजी तुम्हें यही शक्ति दे रही थीं

या फिर तुम्हे उनसे इसी शक्तिकी आवश्यकता थी।

86-8-8538

\* \* \*

प्रo- माताजी एक हिमाच्छादित पर्वतके शिखरपर बैठी है; एक सकरी पगडडी उधर ले जा रही है और मैं क्रमण उस ओर बढ़ रहा हैं।

उ० – यह केवल उच्चतर चेतनाकी उस पवित्रता और नीरवताका प्रतीक है जिसतक साधनाके मार्गसे पहुँचना है। पर्वत कठिनाईका प्रतीक है क्योंकि व्यक्तिको एक या दूसरी ओर न फिसलकर मीधे जाना होगा।

प्र०- दोपहरकी भपकीके समय जो कुछ हुआ वह मै आपको वता दूँ। मै माताजीकी गोदमे था। उन्होंने अपना रूपान्तरकारी करतल मेरे मिरपर रखा हुआ था। अपने अगूठेसे वे मेरे सिरके ब्रह्म-केन्द्रको दवा रही थी या, यों कहना चाहिये कि, खोल रही थी। मुभे लगने लगा मानो वहासे कोई चीज प्राप्त हुई हो। सब एकाएक चेतना किसी और लोकमे जा पहुँची। शरीरके कोषोमे भी अति-भौतिक प्रकाशका अनुभव हुआ, शरीर तो पहले ही प्रकाशमे परिप्लावित हो चुका था। स्वय भौतिक सत्ता भी ऊपर उठा ले जायी गई। क्या आप कृपा करके इस दृग्विपयकी व्यास्या करेंगे?

उ०- इसमें व्याख्या करनेकी कोई वात नहीं। यह ऐसा ही था जैसा तुमने इसका वर्णन किया है: एकदम ही चेतनाको उच्चतर भूमिकामें ऊंचा उठा ले जाना और साथ ही उस चेतनाका भौतिक सत्तामें उतरना।

8E38-3-K

\* \* \*

प्र०- अपने मिरके ऊपर मुक्ते अनन्त और गाव्वत गान्तिका स्तर

दिखाई देता है। श्रीमां इस स्तरकी सम्राज्ञी हैं। वहांसे मै एक अनवरत ज्योतिर्धारा अपनी ओर आती अनुभव करता हूँ। पहले वह मेरी उच्चतर सत्ताका स्पर्श करती हुई विना किसी प्रतिरोधके उसमेंसे गुजर जाती है। किन्तु फिर जब वह नीचेकी ओर जाती है तो मार्गमे उसका प्रवाह तंग होकर एक छोटीसी धाराका रूप ले लेता है जो ब्रह्मरन्ध्रमेंसे गुजरती है। यह वर्णन आपको कैसा लगता है?

उ०- यह विलकुल ठीक है। किन्तु बहुतोंमें वह सारे सिरमेंसे एक पुञ्ज रूपमें उतरती है, न कि ब्रह्मरन्ध्रमेंसे एक धारा के रूपमें।

१३-२-१६३६

प्रo- माताजी अपने आसनपर विराजमान हैं। उनके पीछे अनेक फणोंवाला नाग उनके सिरपर छत्रच्छाया किये हुए है। उसका रंग चमकीला सुनहरा है; प्रत्येक फणके केन्द्रमें एक चमकीला लाल गोल धब्बा है।

उ० – नाग 'प्रकृति-शक्ति' का प्रतीक है; सुनहरा = उच्चतर 'सत्य-प्रकृति'; अनेक फण = अनेक शक्तियां। लाल बहुत सम्भवतः महाकाली-शक्तिका चिह्न है। अपने फणोंसे सिरपर छत्रच्छाया करता हुआ नाग राजाधिराजताका प्रतीक है।

२३-१-१६३७

प्र०- मुभे एक विषम चट्टान दिखाई देती है। उसपर सूर्यका प्रकाश पड़ता है और उसका आकार बदल जाता है; केन्द्रमें एक खोखला वृत्त बन जाता है और चट्टानें अपने-आपको उस वृत्तके चारों ओर व्यवस्थित कर लेती है। वृत्तके केन्द्रमें लगभग दो-फीट ऊंची शिवकी प्रस्तर-मूर्ति प्रकट होती है; उसके बाद शिवकी इस मूर्तिसे माताजीका आविर्भाव होता है। वे ध्यानस्थ हैं। सूर्यका

प्रकाश माताजीकी देहके ठीक पीछे पडता है। इसका क्या अर्थ है?

उ०- चट्टाने = भौतिक (अत्यन्त जड सत्ता।

जड़ सत्ताका उद्घाटित होना जो वहां आध्यात्मिक चेतनाके निर्माणके लिये स्थान बना देता है।

शिवकी प्रस्तर-मूर्ति = वहां नीरव आत्मा या ब्रह्मका (अनन्तकी शान्ति, नीरवता एवं विशालताका, साक्षी पुरुषकी पवित्रताका) साक्षात्कार।

इस नीरवतामेंसे आविर्भूत होती है भगवती शक्ति जो जड़के रूपान्तरके लिये घनीभृत है।

सूर्यका प्रकाश = सत्यकी ज्योति।

१२-१०-१६३६

प्र०- परले दिन आपने मुक्ते समाधिमें सचेतन रहनेके लिये कहा था; मैने इसके लिये जी-तोड़ यत्न किया और उसका परिणाम यह है: मैने एक परमपावन देवीको एक स्थानमें प्रवेश करते देखा जहा कुछ साधक उनके दर्शनके लिये एकत्रित थे। वे एक बन्द कमरेमें गई जहां हमे एक-एककरके जाना था। मैने देखा कि हर एकको एक-दो मिनट दिये जा रहे थे जैसा हमारे दर्शन-दिनोंमें होता है। मेरी वारी अन्तमें आई।

कमरेके बीचों-बीच वे देवी सादे कपड़े पहने विराजमान थी। उनके मुँहकी ओर देखे बिना मैंने अपना सिर उनकी गोदमें रख दिया। उन्होंने अपने हाथ मेरे सिरपर रखकर मुफे हलके-से पुचकारा, इस बीच वे धीरे-धीरे कुछ ऐसा-मा गुनगुना रही थी "उसे... प्राप्त हो जाय"; वाक्यका दूसरा शब्द मैं उस समय बिलकुल साफ-साफ पकड़ पाया था, पर अब याद नहीं कर पा रहा। वह किसी आध्यात्मिक बित्तका नाम था। ज्यों ही उन्होंने यह बाक्य पूरा किया, मैंने उस शक्तिको एकाएक प्रवल धाराके रूपमें मेरे सिरमें प्रवेश करते अनुभव किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक और शक्तिका नाम उच्चारित किया। इस शक्तिने प्रचण्ड बलके साथ मेरा द्वार खटखटाया — इसकी तीव्रता चूर-चूर कर देने-वाली थी।

कुछ देर याद मैंने सिर उठाकर उन देवीकी ओर पहली यार दृष्टिपात किया। उनकी आकृति श्रीमां-जैसी दिखाई देती थी। तब मैंने उनसे कहा, "क्या मै आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?" ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा, पर क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया था, मैंने फिर यही प्रश्न पूछा। इस वार उन्होंने कहा, "मुक्ते प्रश्नोंका पूछे जाना पसन्द नहीं।" (उन्होंने मुक्ते वो विभिन्न शक्तियोंके जो उपहार दिये थे उन्होंके वारेमें मै पूछना चाहता था।) उसके वाद, मुक्ते याद नहीं मैंने क्या कहा। यहुत देरके वाद हम दोनों वाह्य चेतनामें लौट आये, क्योंकि हम दोनों ही एक साथ समाधिमें चले गये थे। इसका पता हमें तभी चला जब हमने द्वारपालसे पूछा कि हमने कितना समय साथ-साथ विताया। उसके वाद मैंने उनसे कहा, "अवश्य ही आप समाधिमें चली गई होंगी और वस मैं भी आपके पीछे-पीछे वही पहुँच गया।"

यह सारा ही दृग्विपय मेरी समभके परे है।

- 1. वे परमपावन देवी कौन थीं?
- 2. उन्होंने मुभे अपनी शक्तियोंका दान देनेका अनुग्रह क्यों किया?
  - 3. समाधिके अन्दर समाधि! यह एक नयी ही वस्तु है!

उ०- स्पष्टतः ही, वे परम पावन देवी स्वयं माताजी ही थीं — अपने अति-भौतिक रूपमें। उन्हें प्रश्न पसन्द न हों यह स्वभाविक ही या — मानसिक प्रश्न माताजीको कभी भी कोई विशेष पसन्द नहीं और जब वे ध्यान करा रहीं होती हैं, जैसा कि वे इस अनुभवमें करा रहीं थीं, तब तो बहुत ही कम। यह सचमुचमें अजीब उच्चतर शक्तियां "क्यों" (तुम्हारा वहीं शाश्वत क्यों) —दी गई यह पूछना सचमुच ही अजीब बात है। लोग शक्तिके उपहारोंके विषयमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं करते और जब वे उपहार प्रदान करती है तो उनसे उनके प्रदान करनेके कारणोंकी जिज्ञासा नहीं करते, वे बस उन्हें पाकर अतीव आनन्दित होते हैं। नि:सन्देह, समाधिके भीतर समाधि, क्योंकि तुम्हारी साधना समाधिमें, समाधिके तरीकोंके अनुसार ही चल रहीं थी। सचेतन निद्रामें भी यह इसी प्रकार चल सकती है। प्र० जब मैं तीसरे पहर भपकी ले रहा था तब मुभे एक अत्यन्त सुन्दर नारीके अन्तर्दर्शन हुए जो सूर्य-तले बैठी थी। सूर्यकी किरणें या तो उसे घेरे थी या उसीके शरीरसे छिटक रही थीं — मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता कि वह कौन थी। उसकी आकृति और वेप-भूषा पूर्वीय की अपेक्षा कहीं अधिक यूरोपीय प्रतीत होती थी।

उ०- यह कोई नारी नही। नारीके शरीरसे किरणें नहीं फूटतीं, न वह किरणोंसे घिरी ही होती है। बहुत सम्भवतः वह थी 'सूर्य-देवी' या अन्तर्ज्योतिकी शक्ति, श्रीमांकी शक्तियोंमेंसे एक।

X & 39-59-05

\* \*

प्रo- आज हमें 'क्ष' ने बताया कि श्रीमां पूजाके दिन दुर्गाके विग्रहें को उतारनेका यत्न कर रही थीं।

उ०- कोई यत्न नहीं किया गया -- दुर्गाका विग्रह उतरा।

प्र० जब मै प्रणामके लिये पहुँचा, माताजीकी आकृति देसकर मुभे अनुभूति हुई कि वे स्वयं दुर्गा ही हैं। मैं नही जानता कि ऐसी अनुभूति उस दिनके पूजाके साथ सम्बद्ध होनेके कारण उत्पन्न हुई, या उससे बिलकुल स्वतन्त्र रूपमें।

उ०- यह सब उस भौतिक मनकी मूर्खता है जो आन्तरिक अनुभूति या आन्तरिक प्रत्यक्षको शब्दजालसे उड़ा देनेमें अपनेको अति चतुर समभता है।

प्रo- ये अनुभूतियां इतनी अनिश्चित और क्षणिक होती हैं, और फिर इनके साथ कोई ठोस अन्तर्दर्शन भी नहीं होता।

उ०- इन प्रथम स्पर्गोसे तुम और क्या आज्ञा करते हो !

प्रo- इसका एक उदाहरण आपको देता हैं: मुभे यों सुनाई पड़ा मानों देवी भगवती मुभे कह रही हो, "मै आ रही हूँ" तथा ऐसी

# और बहुत-सी बातें जो मुभ्ते अब याद नही।

उ० — ये वस्तुएं कम-से-कम इस बातका प्रमाण है कि आन्तरिक मन और प्राण अतिभौतिक वस्तुओंकी ओर खुलनेका यत्न कर रहे है। परन्तु ज्यों ही यह चीज शुरू हो, यदि तुम इसे तुरन्त ही तुच्छ समभो तो यह भला कभी विकसित ही कैसे हो सकती है!

प्र०— अब मैंने हृदयमें एकाग्रता करना शुरू कर दिया है। गत रिव-वारको मैं ध्यान कर रहा था मुभे आपके मुखमंडलका अन्तर्दर्शन हुआ, वह कोई एक घण्टा भर मेरे सामने तैरता-सा रहा, उसके साथ ही हुआ गहरे हर्षोल्लासका अनुभव। मैं पूर्णरूपसे सचेतन था, पर शरीर बिलकुल सुन्न पड़ गया था। क्या मेरे अन्दर कोई चीज खुल गई है? क्या यह सब देवी भगवतीके दिये हुए वचन का पूरा होना है?

उ०- यह ऐसा ही लगता है। कुछ भी हो, स्पष्टतः ही हृदय-केन्द्रमें उद्घाटन हुआ है, नहीं तो तुममें यह परिवर्तन न होता और न शरीरमें भौतिक चेतनाकें निश्चल होनेके साथ-साथ यह अन्तर्दर्शन ही होता।

# साक्षात्कार और श्रीमांका अन्तर्दर्शन

प्र - क्या श्रीमांके अन्तर्दर्शनको अथवा स्वप्न या जागरित अवस्था में उन्हें देखनेको साक्षात्कार कहा जा सकता है?

उ० वह साक्षात्कार न होकर अनुभव होगा। साक्षात्कार होगा अपने अन्दर माताजीकी उपस्थितिको देखना, उनकी शक्तिको कार्य करते अनुभव करना —अथवा सर्वत्र शान्ति या निश्चल-नीरवताका, वैश्व प्रेम, वैश्व सौन्दर्य या आनन्द आदि-आदिका साक्षात्कार करना। अन्तर्दर्शन अनुभवोंकी श्रेणीमें आते हैं, जबतक वे अपनेको स्थिर रूपसे प्रतिष्ठित न कर लें और उनके साथ एक ऐसा साक्षात्कार न हो जिसे वे मानों सहारा देते हैं — उदाहरणार्य, हृदयमें या सिरके ऊपर सदा माताजीका सूक्ष्मदर्शन इत्यादि।

85-3-658

#### अन्तर्दर्शनकी क्षमता और आध्यात्मिक उन्नति

प्रo- कुछ लोगोंको माताजीके चारों ओर ज्योति आदिके दर्शन होते हैं पर मुभे नहीं होते। मेरे अन्दर क्या रुकावट है?

उ०— यह कोई रुकावट नही — यह केवल आन्तरिक इन्द्रियोंके विकासका प्रश्न है। इसका आघ्यात्मिक उन्नतिके साथ कोई अनिवार्य सम्बन्ध नही। कुछ लोग पथपर वहुत आगे बढ़ चुके हैं पर उन्हें इस प्रकारका अन्तर्दृशन यदि होता भी है तो बहुत ही कम — दूसरी ओर, कभी-कभी यह निरे आरम्भक साधकों में, जिन्हें अभी केवल अत्यन्त प्राथमिक आघ्यात्मिक अनुभव ही हुए होते हैं, बहुत बड़ी मात्रामें विकसित हो जाता है।

8-82-887

प्र०— 'क्ष' ने मुक्ते बताया, "पांडिचेरीमें पैर रखनेसे चिरकाल पूर्व मुक्ते भगवती माताके साथ सतत संपर्क प्राप्त हो चुका था। मैं उन्हें केवल घ्यान या अन्तर्वर्शनमें ही नहीं देखती थी अपितु अपनी पूरी उघड़ी आंखोंके सामने भी ठोस रूपमें देखा करती थी। मैं प्रायः ही उनसे बातचीत किया करती थी, विशेषकर अपनी कठिन घड़ियोंमें जब वे आकर मुक्ते बताया करती थीं कि मुक्ते क्या करना चाहिये। इतनी बात अवश्य है कि जबतक मैने इस स्थानके दर्शन नहीं किये तबतक मुक्ते यह मालूम नहीं था कि भगवती माता आध्यमकी श्रीमांसे भिन्न और कोई नहीं, और उन्होंने ही अपनेको इस भौतिक सांचेमें ढाल रखा है।" हां तो, मैं इतना अधिक व्यव-हारवादी हूँ कि ऐसी सब बातोंपर विश्वास नहीं कर सकता, विशेषकर, नंगी आंखोंसे श्रीमांके दर्शन करनेके उसके दावेपर, जिसका अर्थ होगा — साधनामें आगे बढे होना।

उ०- पर इसमें असम्भाव्य कुछ भी नहीं। इसका अर्थ केवल यही है कि उसने अपने आन्तर दिव्यदर्शन और अनुभवको बाह्य रूप दिया जिससे वह स्थूल आंखोंसे भी देख सके, पर देखती थी आन्तर दृष्टि ही और सुनती भी आन्तर धवणशक्ति ही थी, न कि भौतिक दृष्टि या धवणशक्ति। यह काफी सामान्य वात है। यह "आगे बढ़ी हुई" साधनाकी सूचक नहीं,—"आगे बढ़ी हुई"

इन शब्दोंका अर्थ कुछ भी क्यों न हो,—-वरन् यह केवल विशेष क्षमताकी सूचक है।

२-७-१६३६

ये वस्तुएं (अपने आराध्य देवताके दर्शन करना और उनसे वातचीत करना) योगाभ्यासियोंमें सर्वत्र ही अतीव सामान्य रूपसे देखनेमें आती है। इस आश्रममें साधक इतने अधिक बुद्धिप्रधान, सन्देहवादी और यथातथ्यवादी है कि इस प्रकारका अनुभव अधिक नहीं प्राप्त कर सकते। यहांतक कि जो लोग इसे विकसित कर सकते हैं वे भी वायुमण्डलमें प्रवलता-से-छाई-हुई वहिर्मुख और भौतिकताग्रस्त मनोवृत्तिके कारण विञ्चत हो जाते हैं।

7-6-8838

यह वात साधनाकी एक विशेष अवस्थामें उन लोगोंके लिये विलकुल सामान्य है जिनमें अपने आराध्य देवताके दर्शन करने या उनकी वाणी सुनने और कार्य या साधनाके सम्बन्धमें उस इष्टदेव या इष्टदेवीसे सतत आदेश-निर्देश ग्रहण करनेकी क्षमता होती है। त्रुटियां और किठनाइयां बनी रह सकती है, पर यह बात सीधे मार्गदर्शन की सत्यतामें बाधक नहीं हो सकती। ऐसे दृष्टान्तोंमें गुरुकी आवश्यकता यह देखनेके लिये होती है कि वह अनुभव, वाणी या अन्तर्दर्शन यथार्थ है या नहीं — क्योंकि भूठे मार्गदर्शनका प्राप्त होना भी सम्भव है, जैसा 'क्ष' और 'य' को प्राप्त हुआ।

=-७-१**६३**६

# स्वप्नमें माताजीको देखना

प्र० – कल रात स्वप्नमें मुक्ते माताजीका रूप दिखाई दिया। क्या वह वास्तविक था या उसमें केवल कल्पना ही कार्य कर रही थी?

उ०- वास्तविकसे तुम्हारा क्या मतलय है? वह स्वप्नानुभवमें माताजीका

रूप था। कल्पना केवल जाग्रत् मनसे सम्बन्ध रखती है।

€ **539-0-**€

प्र०-- पर क्या मिथ्या इक्तियां माताजीका रूप नही धार सकती?

उ० - यदि मिथ्या शक्तियां माताजीका रूप धारें तो वह किसी बुरे उद्देश्यसे होगा। यदि कोई आक्रमण नहीं हुआ या गलत सुभाव नहीं दिया गया तो तुम्हे यह कल्पना करनेकी जरूरत नहीं कि भूठी शक्तियोंने ही यह रूप धारा है।

नि.सन्देह यह सदैव सम्भव है कि तुम्हारी अपनी चेतनाकी कोई वस्तु माताजीके विषयमें स्वप्न रच ले या उनका आकार वहां ला खड़ा करे जब कि वे वहां स्वयं उपस्थित न हों। ऐसा तब होता है जब वह किसी और स्तरका अनुभव न होकर एक निरा स्वप्न हो, अर्थात् मनके बहुतसे विचार और स्मृतियां आदि एकत्र कर दिये गये हों।

£ \$ 3 9 - 0 - X

अवश्य ही, माताजी अपने भौतिक रूपके अतिरिक्त अन्य अनेक रूपोंमें प्रकट हो सकती है, और यद्यपि मैं उनसे कही कम अनेक-रूपधारी हूँ तथापि मैं भी रूप धार सकता हूँ। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि तुम किसी भी महाशयको मैं और किसी भी महिलाको माताजी समभ सकते हो। तुम्हारे स्वप्नगत आत्माको एक प्रकारका विवेक विकसित करना होगा। वह विवेक अपना कार्य चिह्नों और रूपोंके आधारपर नही कर सकता, क्योंकि प्राणलोकके भिक्षुक लगभग हर एक वस्तुका अनुकरण कर सकते हैं — अतः उसे (विवेकको) अन्तर्ज्ञानमय होना चाहिये।

73-4-8634

के आधार") में एक स्थानपर यह आता है, "तुम माताजीके साथ ही बातचीत करते हो जो सदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे अन्दर हैं।" क्या आप कृपा करके मुभे समभा सकते है कि व्यक्ति माताजी के साथ कैसे बातचीत करता है?

उ० — व्यक्ति वाणी या विचारको उसके अन्दर वोलते हुए सुनता है और वह उत्तर भी अन्दर-ही-अन्दर देता है। इतना जरूर है कि यदि साधकमें अहम्भाव, कामना, मिथ्याभिमान, महत्त्वाकांक्षाके रूपमें किसी प्रकारकी असत्यहृदयता हो तो इस प्रकारकी वातचीत उसके लिये सदा निरापद नहीं होती — क्योंकि तब वह अपने मनमें स्वयं एक वाणी या विचार रचकर उसे माताजीपर आरोपित कर सकता है और वह वाणी या विचार उससे ऐसी प्रिय और खुशामदभरी वातें कहेगा जो उसे पथश्चान्त कर देंगी। या फिर यह भी हो सकता है कि वह किसी अन्य 'वाणी'को माताजीकी समभ बैठे।

7-6-8838

प्र०- क्या मनुष्य केवल अन्दरसे आनेवाली वाणीपर निर्भर कर सकता है और इस प्रकार माताजीके द्वारा परिचालित हो सकता है?

उ०- यदि वह माताजीकी वाणी हो; पर तुम्हें इसका पक्का निश्चय होना चाहिये।

F F 3 9 - 0 - 0

प्रo- क्या यह तथ्य नहीं कि अन्तरमें माताजीकी वाणी सुनना और उसे उनकी करके पहचान पाना आसान है?

उ०- नहीं, अपने अन्दर माताजीकी वाणीको सुनना और पहचान पाना सुगम नहीं।

5533-0-2

प्र० - कब व्यक्तिको अन्दरसे माताजीकी वाणी सुननेके लिये तैयार कहा जाता है?

उ०- जय उसमें समता, विवेक और पर्याप्त यौगिक अनुभव हो - अन्यया किसी भी वाणी को माताजीकी समभ बैठनेकी सम्भावना रहती है।

७-७-१६३३

\* \* \*

प्र० - प्रणामके समय माताजीकी गोदमें अपना सिर रखते हुए मुक्ते एक वाणी सुनाई दी। वह माताजीकी लगी। क्या सचमुचमें उन्होंने मुक्ते अन्दरसे कुछ कहा था या यह निरा मेरा भ्रम था?

उ०- हो सकता है कि माताजीने तुमसे कोई बात कही हो। पर इस समय उन्हें ऐसा याद नहीं पडता।

२७-४-१६३३

# IV

# श्रीमाताजीकी उपस्थिति

श्रीमां तुम्हारी ओर ताक रही हों; क्योंकि वह, सचमुच, हमेशा उपस्थित रहती हैं।" क्या इसका अर्थ यह है कि श्रीमाताजी हमारे सभी मामूली विचारोंको सदा ही जानती है अथवा जव वह एकाग्र होती है केवल तभी जानती है?

उ०-- यह कहा गया है कि माताजी हमेशा उपस्थित रहती है और तुम्हारी ओर ताक रही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अपने भौतिक मनमे वे हमेशा तुम्हारी ही बात सोचती रहती है और तुम्हारे विचारोंको देखती रहती है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सर्वत्र है और अपने विश्वव्यापी ज्ञानके द्वारा सर्वत्र कार्य करती हैं।

१२-5-१६३३

प्र०- किस अर्थमें माताजी सर्वत्र हैं -- क्या भौतिक स्तरपर होने-वाली सभी घटनाओंको वे जानती है?

उ०— इस वाततकको कि आज लायड जार्जने क्या जलपान किया अथवा रूज-वेल्टने नौकरोंके विषयमें अपनी धर्मपत्नीसे क्या कहा? भला क्यों माताजीको मौतिक स्तरपर होनेवाली सभी घटनाओंको मनुष्यके ढंगसे "जानना" ही चाहिये? शरीर धारण करनेपर उनका कार्य होता है विश्वशिक्तयोंकी क्रियाओंको जानना और अपने कार्यके लिये उनका उपयोग करना; वाकी चीजोंके सम्बन्धमें, जिन चीजोंको जाननेकी उन्हें जरूरत होती है उन्हें वे जानती है—कभी तो अपनी आन्तरिक सत्ताके द्वारा और कभी अपने भौतिक मनके द्वारा। अपने विश्वव्यापी आत्माके अन्दर उन्हें समस्त ज्ञान प्राप्त है, पर वे केवल उसीको आगे ले आती है जिसे आगे ले आनेकी आवश्यकता होती है, जिससे कि कार्य

१३-5-१६३३

प्रo- किसी आदमीका कहना है कि माताजी हमारी सभी भौतिक कियाओंको देखती है। यह भला कैसे होता है? क्या हमारे सभी भौतिक कार्य उनके मनपर प्रतिविम्त्रित होते हैं और छायाचित्रकी तरह वे उन्हें देखती है अथवा जब हम लोग उन्हें करते है तब उसी समय वे उनकी चेतनामें भी घटित होते है? पर क्या यह बात उन्हें बहुत घवड़ा देनेवाली और कष्ट देनेवाली नहीं होगी? और यह क्या अत्यन्त स्थूल प्रकारकी कोई "टेलीपैथी" नहीं होगी?

उ०- इसका कुछ मूल्य नहीं है। लोग जो कुछ करते है उसे माताजी देख सकती हैं; उनके छायाचित्र माताजी सूक्ष्म स्थितिमें, जो नीद या घ्यानसे मिलती-जुलती है, ग्रहण करती हैं अथवा साधारण स्थितिमें उनके छायाचित्र या सूचनाएं प्राप्त करती हैं; परन्तु इस तरह अपने-आप जो कुछ आता है उसका बहुत-सा अंश अनावश्यक ही होता है और प्रत्येक चीजको हमेशा ग्रहण करना असह्य दु:ख देनेवाला ही होगा, क्योंकि वह लाखों तुच्छ चीजोंमें चेतना को लगाये रखेगा; अतएव वैसा नहीं होता। अधिक महत्त्वकी त्रात है उनकी आन्तरिक अवस्थाको जानना और मुख्यतः यही उनके पास आती है। २६-६-१६३७

प्र०- (हालमें घटी एक घटनाके विषयमें) मेरी ऐसी धारणा थी कि माताजीको ऐसी बातोंका तुरन्त ज्ञान हो सकता है। कुछ लोग तो यहांतक कहते हैं कि वे सब कुछ जानती हैं — भौतिक या आध्यात्मिक जो कुछ भी है वह सब-का-सव। दूसरे यह मानते हैं कि वे केवल उन्हीं विषयोंको जानती हैं जिनमें चेतनाका उलभाव होता है, जैसे, कामुक चेष्टाएं इत्यादि, पर भौतिक वस्तुओंके विषयमें वे उतना नहीं जानतीं।

उ० हे भगवान्! तुम यह आशा नहीं करते कि उनका मन सभी स्तरोंपर तथा सभी लोकोंमें घटित हो रही सभी घटनाओंका तथ्य-निरूपक विश्वकोप हो? अथवा इस भूतलपर ही, उदाहरणार्थ, लॉयड जार्जने कल रात क्या साना साया था?

नि:सन्देह, चेतनाके विषयोंको तो वे सदैव अपने वाह्यतम स्यूल मनसे

भी जानती है। स्थूल भौतिक तथ्य वे जान अवश्य सकती हैं पर ऐसा करनेके लिये वे बाध्य नहीं। यह कहना ठीक होगा कि यदि वे किसी विषयपर एकाग्रता करें या उसकी ओर उनका ध्यान खींचा जाय और वे उसे जाननेका निश्चय कर लें तो वे उसे जान सकती है। किसीके द्वारा किसी घटनाकी सूचना उन्हें मिलनेसे पहले ही मुभे बहुधा उनसे पता चल जाता है कि क्या घटना घटी है। पर सामान्यतया वे ऐसा करनेकी परवा नहीं करतीं।

2839-0-28

प्र०— माताजीके ज्ञानके विषयमें यह प्रश्न आज मेरे लिये और भी रोचक हो उठा। उन्होंने मुभे एक फूल दिया जिसका अर्थ है "अनुशासन"। मुभे आश्चर्य होने लगा कि क्यों यह विशेष फूल दिया गया है; अन्तमें मुभे याद आया कि कल 'क्ष' और 'य' के साथ भोजन करनेके मामलेमें मैने ठीक अनुशासनका पालन नहीं किया था।

उ०— इस विषयमें माताजी अपने सहजवोधोंसे परिचालित होती हैं जो उन्हें यह बताते हैं कि किसी विशेष क्षण किस फूलकी आवश्यकता है या कौन-सा फूल सहायक होगा। कभी तो उस सहजवोधके साथ चेतनाकी विशेष अवस्थाका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कभी भौतिक तथ्यका प्रत्यक्ष बोध; पर केवल कोरा तथ्य ही, उदाहरणार्थ, साधारणतया, वह ऐसा विवरण नहीं देगा कि "अमुक विशेष कार्य" किया गया अथवा 'क्ष' या 'य' वीचमें कैसे आये। यह नहीं कि ऐसा विवरण प्राप्त होना असम्भव है, पर यह अनावश्यक है और जवतक आवश्यकता न हो तवतक ऐसा नहीं होता।

१६३९-७-३१

प्र० – माताजी हमारे विचार जान सकती है, पर क्या वे उन विचारों के ठीक-ठीक शब्द भी जान सकती हैं?

उ०- हां, यदि व्यक्तिका मन बहुत स्पष्ट हो तो; अन्यया जी कुछ आता है

वह केवल सार, या विचारका एक भाग या कोई सामान्य भाव ही हो सकता है।

£ £ 3 9 - ½ - 3 9

\* \* \*

'अ' के विषयमें जो कुछ तुमने लिखा है वह ठीक है...। वह यह नही समभती कि दूसरे उपायोंसे माताजी इन सब वातोंको जानती हैं और कोई भी खबर जो उन्हें मिलती है वह केवल उनकी पहलेसे जानी हुई वातमें ही विशेष भौतिक यथार्थता जोड़ देती है।

जब वह माताजीके विरुद्ध ऐसे-ऐसे विचार रखती है तब वह भला कैसे खुल सकती है? ये विचार अनिवार्य रूपमें उसे माताजीके प्रभावकी ओरसे वन्द कर ही देंगे।

माताजीने उसे लिखा है कि 'य'ने कुछ नहीं कहा था और उन्होंने बिना कोई खबर पाये स्वयं 'अ'की आन्तर सत्तासे ही उसके विषयमें सारी वातें जान ली थी; उसकी आन्तर सत्ता निरन्तर उनके पास आती है और उनसे कहती है अथवा जो कुछ उसकी प्रकृतिमें है उसे उन्हें दिखा देती है।

इसके अतिरिक्त माताजी सूक्ष्म दर्शनके अन्दर चीजोंको देखती हैं और प्रणाम या अन्य समयोंपर साधकोंके विचारोंको ग्रहण करती हैं...। परन्तु माताजी इन अतिभौतिक सूचनाओंके आधारपर कभी कार्य नहीं करतीं, तबतक नहीं करतीं जबतक कि कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिल जाता, जैसे कि इस प्रसंगमें स्वयं पत्रसे मिला। कारण, कोई भी आदमी उनके कार्यको नहीं समभेगा—भौतिक मनमें रहनेवाले साधक उनके कार्य को निराधार वतलायेंगे, और जिनपर इसका असर पड़ेगा वे अपने गुप्त विचारों, भावनाओं और कियाओंको जोरोंसे अस्वीकार करेंगे, जैसा कि पहले बहुतसे लोगोंने किया है। यह सब मै खानगी तौरसे तुम्हें बता रहा हूँ जिसमें तुम यह समभ सको कि 'अ' के नाम लिखे माताजीके पत्रोंका सच्चा आधार क्या है।

१०-६-१६३६

### माताजीकी अंशविमूतियां

प्रo- आपके इस कथनका ठीक-ठीक अभिप्राय क्या है: "सदा इस प्रकार आचरण करो मानों माताजी तुम्हारी ओर ताक रही

# हो; क्योंकि वे सचमुच में सदा उपस्थित रहती है"?

उ० – माताजीकी एक अंशविभूति प्रत्येक साधकके साथ हर समय विद्यमान रहती है। पुराने दिनोंकी वात है जब वे सारी रात समाधिमें विताया करती थी और आश्रममें कार्य नहीं करती थी, वे अपने साथ उस सबका ज्ञान लेकर लौटा करती थी जो कुछ भी किसी भी व्यक्तिके साथ होता था। आजकल वैसा करनेके लिये उनके पास समय नहीं।

2839-0-28

प्र० - यह सब अत्यन्त मनोरञ्जक है; और मैं समभता हूँ स्वयं आपकी भी इतनी अंशविभूतियां है। अवश्य ही उनका उद्देश्य होगा हमें संरक्षण प्रदान करना।

उ० -- अपनी किन्ही भी अंशविभूतियोंके वारेमें मुभे कुछ पता नही। जहांतक माताजीकी अंशविभूतियोंका सम्बन्ध हैं, वे वहां संरक्षण देनेके लिये नहीं बंक्कि व्यक्तिके साथ वैयक्तिक सम्बन्ध या संपर्कको सहारा देनेके लिये उपस्थित हैं, और जहातक वह उन्हें किया करने दे वहांतक किया करनेके लिये भी। १६-७-१६३५

प्र० - कृपया हमें अंशविभूतियों के विषयमें समभाने के लिये इनपर कुछ अधिक प्रकाश डालिये। कैसे वे वैयक्तिक सम्बन्धको सहारा . देती हैं? मै समभता था कि सभी वैयक्तिक सम्बन्ध सीधे माताजी के साथ होते हैं; किसी सहकारी के द्वारा नही! जब 'क्ष' कहता है कि उसे माताजी का भौतिक स्पर्श अनुभूत होता है, तो उसका सम्पर्क किसके साथ होता है — माताजी या अंशविभूति? और फिर, माताजी के जो विभिन्न रूप हम स्वप्नों में देखते हैं वे भी क्या उनकी अंशविभूतियां होते हैं?

उ०- इन वस्तुओंके सम्बन्धमें लिखना नितान्त ही कठिन है, क्योंकि तुम सब

इनके विषयमें महामूढ़ हो और पग-पगपर समफनेमें गलती करते हो। अश-विभूति माताजीका कोई सहकारी नहीं, स्वय माताजी ही होती है। वे अपने शरीरसे बंधी नहीं, विल्क अपनेको जिस रूपमें चाहें वाहर प्रकट कर सकती है (अपनी अंशविभूतिके रूपमें वाहर जा सकती है)। जो अंश वाहर जाता है वह अपनेको उस व्यक्तिगत सम्बन्धके स्वरूपके अनुकूल बना लेता है जो माताजीका किसी साधक-विशेषके साथ होता है और वह सम्बन्ध प्रत्येक साधकके साथ अलग-अलग होता है, पर ऐसा करनेसे उस अंशविभूतिके स्वय माताजी ही बने रहनेमें कोई बाधा नहीं पड़ती। उस अंशका साधकके समीप उपस्थित रहना उसके विषयमें साधककी सचेतनतापर निर्भर नहीं करता। यदि प्रत्येक वस्तु साधककी उपरितलीय चेतनापर ही निर्भर करे तो कही भी दिव्य क्रियाके होनेकी सम्भावना नहीं रहेगी; मानव-कीट नित्य-शाश्वत कालके लिये मानव-कीट ही रहेगा और मानव-गर्दभ मानव-गर्दभ। कारण, यदि भगवान् पर्देके पीछे न रह सकते हों तो कैसे इनमेंसे कोई युग-युगतक भी अपने कीटपने और गर्दभपनेके सिवा किसी और चीजसे कभी भी सचेतन हो सकेगा?

(जब 'क्ष' कहता है कि उसे माताजीका भौतिक स्पर्श अनुभूत होता है तो उसका सम्पर्क किसके साथ होता है...?'' इस प्रश्नके सामने हाशियेमें श्रीअर-विन्दने लिखा, "माताजीके साथ — अंगविभूति उसमें सहायता करती है — उसका काम ही यही है।")

१६-७-१६३५

माताजी जव अतिभौतिक स्तरपर कार्य करती है तो वे बाहर भिन्न-भिन्न प्रकार-की अंशविभूतिके रूपमें प्रत्येक साधकके पास जाती हैं।

११-१२-१६३३

प्र० स्वप्नावस्थामें होनेवाले अनुभवमें हमें कभी-कभी माताजीके दर्शन होते है। क्या वह रूप उनकी अंशविभूति होता है या स्वयं उनका शरीर ही?

उ०- एक अंशविभृति। उनका भौतिक शरीर स्वप्नानुभवमें भला कैसे दिखाई

दे सकता है?

6633-0-0

\* \* \*

प्र०- ऐसा लगता है कि तीसरे पहरकी नीदके समय मुफे बहुधा माताजीका सम्पर्क प्राप्त होता है। क्या तब माताजी ही अपनी अंशविभूति भेजती है?

उ०- हा, या वास्तवमें उनका कोई अंश सदा ही तुम्हारे साथ रहता है। १४-१२-१६३३

# माताजीकी उपस्थिति और भागवत चेतना

प्र० - क्या माताजीकी उपस्थिति और भागवत चेतनामें कोई भेद है ?

उ० - भागवत चेतनाको मनुष्य निर्व्यक्तिक तौरपर, केवल एक नयी चेतनाके रूपमें ही, अनुभव कर सकता है। माताजीकी उपस्थिति इससे अधिक कुछ है -- मनुष्य साक्षात् उन्हीको अपने अन्दर या ऊपर उपस्थित या उसे चारों ओरसे घेरे हुए अनुभव करता है या ये सभी चीजें एक साथ।

x = 39-0-2

#### अन्तरमें श्रीमाताजीकी उपस्थित

उसे अपने भीतर जाना होगा और अन्तरमें भगवती माताकी और हृदयके पीछे चैत्य पुरुषकी उपस्थितिको ढूंढ निकालना होगा और फिर वहीसे ज्ञान आयेगा और आन्तरिक वाघाओंको विलीन कर देनेकी समस्त शक्ति आयेगी।

\* \* \*

### श्रीमाताजीकी उपस्थिति

माताजीकी सतत उपस्थिति अभ्यासके द्वारा आती है; साधनामे सफलता पानेके लिये भागवत कृपा अत्यन्त आवश्यक है, पर अभ्यास ही वह चीज है जो कृपा-शक्तिके अवतरणके लिये तैयारी करती है।

तुम्हें भीतरकी ओर जाना सीखना होगा, केवल बाहरी चीजोंमें ही रहना वन्द करना होगा, मनको स्थिर करना होगा और अपने अन्दर होनेवाली माताजी की कियाके विषयमें सचेतन होनेकी अभीप्सा करनी होगी।

प्र०- हमारा विश्वास है कि माताजी हम सबके अन्दर साधना कर रही हैं, विशेषकर हृदयके द्वारा; पर यह कैसी वात है कि हम इसे विरले ही अनुभव करते हैं? अवश्य ही हमारे अन्दर कोई पर्दा है।

उ०- यह एक ऐसा पर्दा है जो तब हट जाता है जब माताजीकी किया और उनकी उपस्थिति सब समय सचेतन रूपसे अनुभूत होती है।

¥ # 3 9 - 9 - 0

प्रo- माताजीकी ठोस उपस्थितिको मनुष्य सब समय कैसे और कब अनुभव कर सकता है?

उ०- यह प्रथम तो चैत्यकी सतत कियाका विषय है और दूसरे भौतिक सत्ताकें परिवर्तनका तथा आन्तरिक अतिभौतिक अनुभवकी ओर उसके खुलावका। प्राण और उसके उपद्रवोंके अतिरिक्त भौतिक सत्ता यौगिक चेतना और अनुभव की अविच्छिन्न धाराको स्थापित करनेमें प्रधान वाधा है। यदि भौतिक सत्ता पूर्णतया रूपान्तरित — उन्मुक्त और सचेतन — हो जाय तो स्थिरता और अविच्छिन्नता सुलभ हो जाती हैं।

१६-१०-१६३३

साधनामें यह बात विलकुल ठीक है और ठीक चेतनाका ही अंग है कि तुम हृदयमे माताजीकी ओर आकर्षण अनुभव करो और उनकी उपस्थितिके सूक्ष्म दर्शन एवं साक्षात्कारके लिये अभीप्सा करो। किन्तु इस अनुभूतिके साथ किसी प्रकारकी वेचैनी नहीं जुड़ी होनी चाहिये। वह अनुभूति शान्त रूपसे तीव होनी चाहिये। तब यह अधिक आसान हो जायगा कि तुम्हें उपस्थितिका संवेदन हो और वह तुम्हारे अन्दर बढ़ता जाय।

# उपस्थिति और प्रतिमूर्ति

प्र० नया यह सच है कि जब उपस्थिति (प्रतिमूर्ति) हृदयमें दिखाई देती है तो निम्न प्रकृतिकी सभी आदतें और कियाएं विलुप्त हो जाती हैं?

उ० – प्रतिमूर्ति और उपस्थिति एक ही वस्तु नहीं। मनुष्य प्रतिमूर्तिको देखे विना भी उपस्थितिको अनुभव कर सकता है। परन्तु तुमने जिन परिणामोंका उल्लेख किया है उन्हें उत्पन्न करनेके लिये हृदयमें 'उपस्थिति' ही, पर्याप्त नहीं, उसके लिये यह आवश्यक है कि 'उपस्थिति' सम्पूर्ण चेतनामें हो और माताजीकी की कित प्रकृतिकी समस्त क्रियाओंपर शासन करे।

### सामने माताजीकी उपस्थिति

प्र० — शामके घ्यानमें हृदयसे समर्पणकी तीव्र क्रिया हो रही थी। तुरत मुभे अपने सामने माताजीकी उपस्थितिका बोध हुआ और पैरोंके नीचेसे, पैरोंसे, मूलाधार-चक्रसे अभीप्सा उठने लगी; हृदयसे, समस्त सत्तासे एक स्वेच्छाकृत और प्रेमपूर्ण समर्पणका भाव मानों संसिद्ध होनेके लिये निकल रहा था। मैं समभता हूँ कि चैत्य पुरुष सामने आ गया था। पर मैंने माताजीकी उपस्थितिकों अपने सामने क्यों अनुभव किया, अपने भीतर क्यों नहीं?

उ० - उस समय तुम्हें चैत्य-पुरुषोचित अवस्था प्राप्त हुई थी और उमका मतलब है कि चैत्य पुरुषका प्रभाव सामने आ रहा है। जव पूर्ण चैत्य उद्घाटन हो जाता है तभी उपस्थिति अन्दर आती है। उपस्थितिके सामने होनेका यह अर्थ है कि वह तुम्हारे साथ है, पर अभी भीतर प्रवेश करना उसके लिये वाकी है। १३-७-१६३७

# हृदयकी धड़कनमें उपस्थितिका अनुभव

पर मैं कोई कारण नहीं देखता कि क्यों मैं उस अनुभवको भावुकता कहूँ और यह समभूँ कि हृदयकी घड़कनों आदिमें माताजीकी उपस्थितिका तुम्हारा बोध भूठा था। तुम्हारे चैत्य पुरुपने ही तुम्हें यह सुभाव दिया था और उसका प्रत्युत्तर यह सूचित करता है कि चेतना तैयार थी। माताजीने अनुभव किया था कि कुछ तुम्हारे अन्दर घटित हो रहा है और यह अनुभव किया कि यह किसी उपलब्धिका आरम्भ है— वे उसे प्रोत्साहित कर रही थी; उन्होंने उसे निरुत्साहित नहीं किया। अगर वह कोई गलत या प्राणिक किया होती, तो उन्होंने उस तरह अनुभव न किया होता।

83-2-68

## दिनके समय उपस्थितिका अनुभव

अगर तुम दिनके अधिकतर भागमें माताजीकी उपस्थितिको अनुभव करते हो तो इसका अर्थ यह है कि वास्तवमें तुम्हारा चैत्य पुरुष कियाशील हो रहा है और वही इस तरह अनुभव कर रहा है। क्योंकि चैत्य पुरुषकी कियाके विना यह सम्भव नहीं होता। अतएव तुम्हारा चैत्य पुरुष मौजूद है और वह विलकुल दूर नहीं है।

1839-8-88

# नींदमें उपस्थितिका अनुमव

यह (नींदमें माताजीकी उपस्थितिका अनुभव) स्वभावतः जागृत अवस्थामें उपस्थितिके बोघके बाद आता है, पर इसमें थोड़ा समय लगता है।

११-१-१६३५

प्र - क्या व्यक्ति निद्रामें भी माताजीकी उपस्थितिके प्रति पूर्णतया जाग्रत् हो सकता है ?

उ०- ऐसा होता अवश्य है, पर साधारणतः केवल तभी जब अन्तरात्माकी किया अपने पूरे जीरपर हो।

# काममें उपस्थितिका अनुमव

अधिकांश लोगोंके लिये कामके साथ-साथ माताजीकी उपस्थितिको अनुभव करना आसान नहीं है — वे अनुभव करते हैं मानों वे काम कर रहे हों, मन काममें व्यस्त होता जाता है और समुचित निष्क्रियता या स्थिरता नहीं रख पाता।

# माताजीकी उपस्थिति और एकताका बोध

यह कोई आवश्यक नियम नही है कि सबसे पहले मन्ष्यको उपस्थितिका अनुभव प्राप्त करना चाहिये और फिर उसके वाद ही वह यह अनुभव कर सकता है कि वह माताजीका है। बल्कि अधिकतर यह होता है कि इस (उनका होनेके) अनुभवके वढनेसे ही वह उपस्थिति आती है। क्योंकि यह अनुभव आता है चैत्य चेतनासे और उस चैत्य चेतनाके वढ जानेसे ही अन्तमें सतत उपस्थितिका वना रहना सम्भव होता है। यह अनुभव चैत्य पुरुषसे आता है और आन्तर सत्ताका जहातक सम्बन्ध है यह सत्य है -- इसका अभीतक सम्पूर्ण सत्तामें सिद्ध न हो पाना इसे 'कल्पना' नहीं बना देता - बिल्क इसके विपरीत, जितना ही अधिक यह बढ़ता है उतनी ही अधिक समस्त सत्ताके इस सत्यको चरितार्थ करनेकी संभावना भी बढ जाती है। आंतर भाव बाहरी चेतनाके ऊपर अपना अधिकाधिक अधिकार जमाता जाता है और उसे इस तरह फिरसे गढता है कि वह वहां भी एक सत्य बन जाय। यही है यौगिक रूपान्तरके अन्दर कर्मका अटल सिद्धान्त — जो कुछ सत्य है वह वाहर आ जाता है, मन, हृदय तथा संकल्पशक्तिपर अपना अधिकार जमा लेता है और उनके द्वारा बाह्य अंगोंके अज्ञानके ऊपर विजयी होता तथा वहा भी आन्तर सत्यको प्रकट करता है। 25-2-2535

प्रo- मैंने माताजीको फेंचमें एक प्रार्थना लिखी। उन्होंने उसका यह उत्तर दिया: (Ouvre ton coeur et tu me trouveras déjà là.)

("अपना हृदय खोलो और वहां तुम मुभ्ते पहलेसे ही उपस्थित पाओगे") इसका ठीक-ठीक अभिप्राय क्या है?

उ॰— माताजीका अभिप्राय यह था कि जब हृदयका कुछ उन्मीलन हो जाता है तो तुम देखते हो कि शाक्वत एकत्व वहां सदासे ही था (वही एकत्व जिसे तुम ऊर्घ्वस्थ 'आत्मा'में सदैव अनुभव करते हो)।

२-७-१६३४

प्र०- कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें माताजीके साथ एकत्व प्राप्त है। मुभे सन्देह है कि यह माताजीके साथ समीपताकी उस अनुभूतिसे अधिक कुछ है जो उन्हें कभी-कभी प्राप्त होती है।

उ॰ मैं समभता हूँ वें माताजीकी उपस्थितिको अनुभव करनेका यत्न कर रहे हैं, इसलिये यदि उन्हें समीपताकी किसी प्रकारकी अनुभूति प्राप्त होती है तो वे उसे एकत्व कहते हैं। पर नि:सन्देह वह एकत्वकी ओर एक पगमात्र है। एकत्व उससे कहीं अधिक कुछ है।

X=3-8E38

प्रo- कल आपने लिखा था, "उन्मीलन केवल अन्तर्दर्शनोंसे नहीं मापा जाता।" विलकुल ठीक। पर शरीरके चारों ओर सूर्य और चन्द्रकी किरणोंके घुल-मिलकर एक हो जानेकी अनुभूति, अवतरणकी और अपने अन्दर, पीछे तथा ऊपर माताजीकी उपस्थितिकी अनुभूति क्या एक असाधारण दिव्यदर्शन और अनुभव नहीं? क्या यह माता-जीके प्रति पर्याप्त उद्घाटन हुए विना प्राप्त हो सकता है?

उ० हर ओर सूर्य और चांदको देखना या चारों ओर सर्वत्र माताजीकी उप-स्थिति अनुभव करना असाघारण क्यों होना चाहिये? ऐसे अनेकों साघक हैं जिन्हें यही या ऐसे अनुभव हुए हैं। सदा-सर्वदा इसी प्रकार माताजीकी उप-स्थिति अनुभव करना असाघारण हो सकता है। परन्तु समय-समयपर इस प्रकार- के अनुभव तो वहुतोंको हो चुके हैं।

3838-3-48

प्र०-- घ्यानके समय मुभे माताजीकी चेतनाके साथ एक प्रकारकी एकताका अनुभव होता है; पर इन दिनों घ्यानमें गहरे जाना मेरे लिये जरा भी सम्भव नहीं होता। क्या घ्यान किये विना एकत्वकी यह अनुभृति प्राप्त करना सम्भव नहीं?

उ० - सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है चेतनाका वह परिवर्तन जिसका एक अंग है एकत्वकी यह अनुभूति। घ्यानमें गहरे जाना तो एक साधनमात्र है और यदि महान् अनुभव इसके विना ही आसानीसे आ जायं तो यह सदा आवश्यक नहीं होता।

2538-8-8

# माताजीको पत्र लिखना और उनकी उपस्थितिका अनुभव करना

माताजीकी उपस्थिति या निकटताका अनुभव करना इस बातपर निर्भर नहीं करता कि तुम उन्हें पत्र लिखते हो या नहीं। बहुतसे लोग, जो बार-बार लिखते है, उसे अनुभव नहीं करते, कुछ लोग, जो प्रायः नहीं लिखते, उन्हें सर्वदा समीप अनुभव करते हैं।

2838-38

# माताजीकी उपस्थितिका आच्छादित हो जाना

माताजीकी उपस्थिति हमेशा रहती ही है; पर तुम यदि स्वयं अपने ही ढंगसे
—अपनी निजी भावना, वस्तुओंके विषयमें अपनी निजी धारंणा, वस्तुओंके
प्रति अपनी निजी इच्छा और मांगके अनुसार कार्य करनेका निश्चय करो तो
यह विलकुल सम्भव है कि उनकी उपस्थिति आच्छादित हो जाय; वास्तवमें
स्वयं वे तुम्हारे पाससे अलग नहीं हट जाती, बल्कि तुम्हीं उनके पाससे पीछे
चले जाते हो। पर तुम्हारा मन और प्राण इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि अपनी ही गतियोंका समर्थन करना वरावर ही उनका अपना पेशा रहा है।

अगर चैत्य पुरुपको उसका पूर्ण अधिकार दे दिया गया होता तो ऐसा न होता; उसने आच्छादनको अनुभव किया होता, विल्क उसने तुरत यह कहा होता, "अवश्य मेरे अन्दर ही कोई भूल रही होगी, मेरे अन्दर कुहासा उत्पन्न हो गया है," और उसने कारणको स्रोजा और पा लिया होता।

२५-३-१६३२

जिस उपस्थितिके चले जानेके कारण तुम्हें दु:ख हुआ है वह तभी अनुभूत हो सकती है जब कि आन्तर सत्ता समिपत रहना जारी रखे और वाहरी प्रकृतिको आन्तर आत्माके साथ समस्वर वनाये रखा जाय अथवा कम-से-कम उसके स्पर्शके अधीन रखा जाय।

परन्तु तुम यदि ऐसे कार्य करो जिन्हें तुम्हारी आन्तर सत्ता पसन्द न करे तो अन्तमें यह अवस्था धीमी हो जायगी और प्रत्येक बार उपस्थितिको अनुभव करनेकी सम्भावना कम होती जायगी। अगर माताजीकी कृपा को बनाये रखना है और उसे फलोत्पादक होना है तो तुम्हें शुद्धिके लिये एक सवल संकल्प रखना चाहिये और एक ऐसी अभीप्सा रखनी चाहिये जो न कभी ढीली पड़े और न बन्द हो।

#### V

श्रीमाताजीके प्रति उद्घाटन और समर्पण

# श्रीमाताजीके प्रति उद्घाटन और समर्पण

## साधनाका केन्द्रीय रहस्य

चैत्य सत्ताके श्रीमाताजीके प्रति खुले रहनेसे कार्य या साधनाके लिये जो कुछ आवश्यक होता है वह सब धीरे-धीरे विकसित होता रहता है, यह एक रहस्य है, साधनाका केन्द्रीय रहस्य है।

8 = 3 - 7 - 8 3

परन्तु उपदेशके द्वारा न तो यह साधना सिखायी जाती है और न आगे चलायी जाती है। जो लोग अभीप्सा और श्रीमांका ध्यान करके अपने भीतर उनके कार्य और कियावलीकी ओर खुलने और उसे ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं केवल वे ही इस योगमें सफल हो सकते हैं।

२१-६-१६३७

इन सब बातोंके विषयमें मनको परेशान करना और साधारण मनके द्वारा इन्हें व्यवस्थित करनेकी चेष्टा करना भूल है। जब तुम्हारी चेतना तैयार होगी तब श्रीमाताजीपर भरोसा रखनेसे ही आवश्यक उद्घाटन हो जायगा। तुम्हारे वर्तमान कार्यको इस प्रकार व्यवस्थित करनेमें कोई हर्ज नहीं है जिसमें थोड़ा घ्यान करनेके लिये समय और शक्ति वच जाय, पर केवल घ्यानके द्वारा ही आवश्यक चीज नहीं आयेगी। वह श्रद्धा और श्रीमांके प्रति खुले रहनेसे ही आ सकती है।

8839-09-3

अपने आपको माताजीकी ओर खोले रखो और उनके साथ पूर्ण एकता वनाये रहो। अपनेको उनके स्पर्शके प्रति पूर्णरूपसे नमनीय वना दो और उन्हें तुमको पूर्णताकी ओर वेगपूर्वक गढ़ने दो।

8839-8-3

\* \* \*

वस तुम्हारा काम है अभीप्सा करना, अपने-आपको श्रीमांकी ओर खुला रखना, जो भी चीजें उनकी इच्छाके विरुद्ध है उन सबका त्याग करना तथा अपने अन्दर उन्हें कार्य करने देना — साथ ही अपने सभी कर्मोको उनके लिये ही करना और इस विश्वासके साथ करना कि केवल उनकी शक्तिके द्वारा ही तुम उन्हें कर सकते हो। इस तरह खुले रहो तो फिर यथासमय ज्ञान और उपलब्धि तुम्हें प्राप्त हो जायेंगी।

k \* \*

योगसाधना करनेका मतलब ही है सब प्रकारकी आसक्तियोंको जीतने और एकमात्र भगवान्की ओर मुड़ जानेका संकल्प करना। योगकी सबसे प्रधान वात है पग-पगपर भागवत कृपापर विश्वास रखना, निरन्तर अपने विचार भगवान्की ओर मोड़ते रहना और जवतक अपनी सत्ता उद्घाटित न हो जाय और आधारके अन्दर कार्य करती हुई श्रीमांकी शक्तिका अनुभव न हो सके तवतक अपने-आपको समर्पित करते रहना।

\* \*

सभी चीजें भगवान् हैं क्योंकि भगवान् उनके अन्दर है, पर है छुपा हुआ, प्रकट नही; जब मन वाहर वस्तुओंकी ओर जाता है तो वह इस अनुभूति और भावके साथ नहीं जाता कि उनमें भगवान् है, विल्क उन वाह्यरूपोंके लिये ही जाता है जो भगवान्को छुपाये हुए हैं। अतएव साधकके रूपमें तुम्हारे लिये यह आवश्यक है कि तुम पूर्ण रूपसे माताजीकी ओर मुझो, जिनमें भगवान् प्रकट रूपमें विद्यमान हैं, तथा उन वाह्यरूपों एवं प्रतीतियोंके पीछे मत दौड़ो जिनकी कामना या जिनमें रुचि भगवान्के साथ तुम्हारे मिलनमें वाधा पहुँचाती है। जब एक बार सत्ता समर्पित हो जाती है, तब वह सर्वन्न भगवान्को देख सकती है — और फिर वह बिना किसी पृथक् रुचि या कामनाके सभी वस्तुओंको एक ही चेतनामें समाविष्ट कर सकती है।

# खुलनेका ठीक तरीका

प्र०- खुलनेका क्या अर्थ है ?

उ०- उसका अर्थ है श्रीमाताजीकी उपस्थिति और उनकी शक्तियोंको ग्रहण करना।

प्रo- इस उद्घाटनको पानेका ठीक-ठीक और पूरा तरीका क्या है ?

उ०- अभीप्सा, स्थिरता, ग्रहण करनेके लिये अपनेको फैलाना, उन सब चीजोंका त्याग करना जो तुम्हें भगवान्की ओरसे वन्द कर देनेकी कोशिश करती हों।

प्रo- यह कैसे जाना जा सकता है कि मै श्रीमाताजीकी ओर खुल रहा हूँ, अन्य किसी शक्तिकी ओर नहीं ?

उ०- तुम्हें जाग्रत् रहना होगा और यह देखना होगा कि तुम्हारे अन्दर विक्षोभ, कामना, अहंकार आदिकी कोई किया न हो।

प्र०- श्रीमाताजीके प्रति सच्चे उद्घाटनके चिह्न क्या-क्या हैं?

उ० - वह स्वयं अपने-आपको तुरत दिखा देता है — जब तुम दिव्य शान्ति, समता, विशालता, ज्योति, आनन्द, ज्ञान, शिक्तिका अनुभव करते हो, जब तुम श्रीमाताजीके सान्निच्य या उपस्थिति या उनकी शिक्तिकी किया आदिके विषयमें सचेतन होते हो। अगर इनमेंसे किसी भी चीजका अनुभव हो तो इसका अर्थ है कि उद्घाटन है — अगर अधिक चीजोंका अनुभव हो तो समभना होगा कि उद्घाटन अधिक पूर्ण है।

प्र०- खुलना — इसका अर्थ क्या है ? क्या यह कि "माताजीसे कुछ भी छिपाकर न रखना"?

उ०- यह खुलनेकी ओर पहला कदम है।

8839-3-09

प्र०- भगवती माताकी ओर कैसे खुला जाय?

उ०- शान्त मनमें श्रद्धा और समर्पणके द्वारा।

१६-६-१६३३

## श्रीमांके प्रति उद्घाटन

खुले रहनेका अर्थ है श्रीमांकी ओर महज इस तरह मुड़े रहना कि उनकी शिक्त पुम्हारे अन्दर कार्य कर सके और कोई भी चीज उसके कार्यको अस्वीकार न करे अथवा वाधा न पहुँचावे। अगर मन अपने निजी विचारोंमें ही बन्द रहे और उसे अपने अन्दर ज्योति और सत्य न लाने दे, अगर प्राण अपनी वासनाओंसे चिपका रहे और जिस सच्चे प्रारम्भ और जिन सब सत्य प्रवृत्तियोंको श्रीमांकी शक्ति ले आती है उन्हें न आने दे, अगर शरीर अपनी कामनाओं, आदतों और तामसिकतासे अवरुद्ध हो, और ज्योति और शक्तिको अपने अन्दर घुसने और कार्य करने न दे तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति खुला नही है। एकदम आरम्भसे ही अपनी समस्त गितिविधियोंमें पूर्ण रूपसे उद्घाटित हो सकना सम्भव नहीं है, पर प्रत्येक भागमें एक केंद्रीय उद्घाटन और प्रत्येक अंगमें (केवल मनमें ही नहीं) एकमात्र श्रीमांकी 'क्रिया' को ही होने देनेकी प्रबल अभीप्सा या संकल्प अवश्य होना चाहिये, तब वाकी चीजें धीरे-धीरे पूरी कर दी जायंगी।

25-80-8838

शीमांकी ओर खुले रहनेका तात्पर्य है बरावर शान्त-स्थिर और प्रसन्न बने

रहना तथा दृढ़ विश्वास बनाये रखना — न कि चंचल होना, दुःख करना या हताश होना, अपने अन्दर उनकी शक्तिको कार्य करने देना जो तुम्हारा पथ-प्रदर्शन कर सके, ज्ञान, शान्ति और आनन्द दे सके। अगर तुम अपनेको खुला न रख सको तो फिर उसके लिये निरन्तर पर खूब शान्तिसे यह अभीप्सा करो कि तुम उनकी ओर खुल सको।

प्रo- कुछ असन्तोष पैदा होकर माताजीकी ओर खुल रहे हृदयपर आक्रमण करते है।

उ॰- इन असन्तोषोंसे पिण्ड छुड़ाओ, ये स्थायी चैत्य उन्मीलनमें रुकावट डालते है।

प्रo- क्योंकि चैत्य अभी-अभी खुलना शुरू कर रहा है, शायद इसी-लिये वह इन असन्तोषोंके प्रभावके अधीन हो जाता है?

उ०- चैत्य सदा यही अनुभव करता है कि "माताजी जो करती है वह अधिक-से-अधिक भलेके लिये होता है", और वह सब कुछ प्रसन्नतासे स्वीकार करता है। हृदयका प्राणिक भाग ही सुफावोंसे सहजमें प्रभावित हो जाता है।

## अन्तःसत्ताका उन्मीलन

प्रo- क्या अन्तःसत्ता माताजीको ओर आप-से-आप खुल जाती है ?

उ०- अन्तःसत्ता साधनाके विना या फिर जीवनमें कोई चैत्य स्पर्श पाये विना नहीं सुलती।

30-88-883

प्रo- यह कौन-सा भाग है जो लिखनेके द्वारा माताजीकी ओर खुलनेकी चाह-सी अनुभव करता है, तब भी जब कि वही-की-वही चीज दहरायी जाती रहती है?

उ०- वह आन्तरिक मन हो सकता है, वह चैत्य हो सकता है।

₹539-99-27

# श्रीमांकी कृपा ग्रहण करना -

प्र०- क्या माताजीकी कृपा केवल साधारण होती है?

उ०- साधारण और विशेष दोनों प्रकारकी होती है।

4539-5-2

प्र०- जो कुछ वे साधारण रूपमें देती है उसे कैसे ग्रहण किया जासकताहै?

उ० - तुम्हें सिर्फ अपने-आपको खोले रखना होगा और फिर जो कुछ तुम्हारे लिये आवश्यक होगा और जो उस समय तुम ग्रहण कर सकोगे वह अपने-आप आयेगा।

80-2-8838

\* \* \*

प्रo- क्या 'पुरुष' ही समस्त सत्तामें होनेवाले माताजीकी करुणाके कार्यको अनुमति देता है?

उ०- हां।

प्र० – अगर 'पुरुष' अनुमित न दे तो क्या इसका मतलब यह है है कि अन्य सत्ताएं भी साधकको माताजीकी कृपा ग्रहण करनेके योग्य बनानेके लिये सामने नहीं आ सकतीं? उ० नहीं। पुरुष प्रायः ही पीछे रुक जाता है और अन्य सत्ताओंको अपने स्थानमें अनुमति देने या त्याग देनेका मौका देता है।

प्र० - जब माताजीकी कृपा नीचे साधकके ऊपर उतरती है तो क्या वह 'पुरुष' की अनुमित से ही आती है ?

उ०- 'अनुमितसे' कहनेका तुम्हारा तात्पर्य क्या है ? माताजीकी कृपा माताजीकी इच्छासे नीचे उतरती है। 'पुरुष' कृपाको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

अप्रैल. १६३३

### उन्नतिकी शर्त

प्र० – यदि कोई साघक अपनी प्रकृतिकी बाधाओं के कारण बहुत दिनोंके वाद भी अपनेको माताजीकी ओर पूर्ण रूपसे न खोल सके, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह माताजी द्वारा स्वीकृत नहीं होगा?

उ० - ऐसे प्रश्नका कोई अर्थ नहीं है। जो लोग यहां योगकी साधना करते हैं वे माताजी द्वारा स्वीकृत है -- क्योंकि 'स्वीकृत' का अर्थ है ''योगमें गृहीत, शिष्य-रूपमें स्वीकृत।'' परन्तु योगमें उन्नति करना और योगमें सिद्धि पाना इस बातपर निर्भर करता है कि कितनी मात्रामें साधक उद्घाटित हुआ है।

28-6-883

## सच्चाई, उद्घाटन और रूपान्तर

प्र०— 'क्ष' कहता है कि श्रीमाताजीने उससे कहा कि अगर सच्चाई पूर्ण रूपसे हो तो रूपान्तर एक ही दिनमें हो जायगा। मैं नहीं समभता कि यह कैसे सम्भव हो सकता है — परिवर्तन और रूपांतरकी एक लम्बी प्रित्रिया महज एक दिनके अन्दर कैसे पूरी हो सकती है!

उ०- सच्चाईसे माताजीका मतलव था एकमात्र भगवान्के प्रभावके सिवा अन्य किसी प्रभावकी ओर न खुलना। अब अगर समूची सत्ता — शरीरका प्रत्येक कोषतक — इस अर्थमे सच्ची हो तो अत्यन्त तीव्र रूपान्तरको कौनसी चीज रोक सकती है? अज्ञानकी प्रकृतिके कारण, जिसमेंसे कि साधारण प्रकृति तैयार हुई है, लोग ऐसे नही हो सकते, भले ही उनका आलोकित अंग चाहे जितना भी ऐसा होना क्यो न चाहे — इसी कारण एक लम्बी और कष्ट-साध्य कियाकी आवश्यकता होती है।

74-6-8638

# उद्घाटनकी ऋमशः वृद्धि

सर्वदा आरम्भसे ही उद्घाटन पूर्ण नही होता — सत्ताका एक अंग खुलता है, चेतनाके दूसरे अग तब भी बन्द पड़े रहते है या केवल अधखुले होते हैं — तब-तक अभीप्सा करते रहना चाहिये जवतक सब अंग न खुल जायं। सबसे अच्छे और अत्यन्त शक्तिशाली साधकोंको भी पूर्ण उद्घाटनमें समय लगता है; और ऐसा कोई भी आदमी नही है जो बिना संघर्षके तुरत सभी चीजोंका त्याग करनेमे समर्थ हुआ हो। इसलिये ऐसा समभनेका कोई कारण नही कि अगर तुम पुकारो तो तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जायगी — माताजी मानव-प्रकृतिकी कठिनाइयोको जानती है और वे बराबर तुम्हारी सहायता करेंगी। सदा प्रयास करते रहो, सदा पुकारते रहो और तब प्रत्येक कठिनाईके बाद कुछ-न-कुछ प्रगति होगी।

20-8-8838

# आन्तर और उच्चतर उद्घाटन

नित्य-स्मरणके द्वारा हमारी सत्ता पूर्ण उद्घाटनके लिये तैयार होती है। हृदय-के खुल जानेपर श्रीमाकी उपस्थितिका अनुभव होना आरम्भ हो जाता है और, ऊपरकी उनकी शक्तिकी ओर उद्घाटित हो जानेपर उच्चतर चेतनाकी शक्ति नीचे शरीरमें उतर आती है और वहां समूची प्रकृतिको वदल देनेके लिये कार्य करती है।

8739-20

इस योगकी और कोई पद्धित नहीं है सिवा इसके कि चेतनाको,— अच्छा हो कि हृदयमें,—एकाग्र किया जाय और अपनी सत्ताको हाथमें लेनके लिये श्रीमांकी उपस्थित और शक्तिको पुकारा जाय और उनकी शक्तिकी क्रियाके द्वारा चेतनाको रूपान्तरित किया जाय; कोई चाहे तो सिरमें या भौहोंके बीचमें भी चित्तको एकाग्र कर सकता है, पर बहुतोंके लिये इन स्थानोंमें उद्घाटित होना अत्यन्त किंठन है। जब मन स्थिर हो जाता है, एकाग्रता दृढ़ हो जाती और अभीप्सा तीव्र हो जाती है, तब अनुभूतिका आना आरम्भ होता है। श्रद्धा जितनी ही अधिक होगी उतना ही शीद्य फल भी दिखायी देनेकी सम्भावना है। वाकी चीजोंके लिये साधकको केवल अपने ही प्रयासपर निर्भर नहीं करना चाहिये, विल्क भगवान्के साथ संस्पर्श स्थापित करने और श्रीमांकी शिक्त और उपस्थितिको ग्रहण करनेकी क्षमता प्राप्त करनेमें सफल होना चाहिये।

सीघे चैत्य केन्द्रका खुलना केवल तभी आसान होता है जब अहं-केंद्रितता (अहंकार में केंद्रित रहना) बहुत अधिक कम हो जाय और उसके साथ ही श्रीमाताजीके प्रति खूव तीव्र भक्ति भी हो। आध्यात्मिक नम्रता, भगवान्के प्रति अधीनता और निर्भरताका बोध आवश्यक है।

१६-७-१६३६

हां, मनको स्थिर कर देनेपर ही तुम श्रीमांको पुकारने तथा उनकी ओर खुलनेमें समर्थ होगे। शान्तिदायी प्रभाव चैत्य पुरुषका स्पर्श था — वह उन स्पर्शोमेंसे एक स्पर्श था जो चैत्य उद्घाटनकी तैयारी करते हैं — उस उद्घाटनकी जो अपने साथ आन्तर शान्ति, प्रेम और आनन्दका उपहार लाता है।

४६३१-३-७१

श्रीमांकी शान्ति तुम्हारे ऊपर विद्यमान है — अभीप्सा तथा शान्त-स्थिर आत्मोद्घाटनके द्वारा वह नीचे उतरती हैं। जब वह प्राण और शरीरके ऊपर अपना अधिकार जमा लेती है तब समताका आना आसान हो जाता है और अन्तमें वह स्वाभाविक वन जाती है।

२८-८-११३३

# श्रीमांकी शक्तिकी ओर उद्घाटन और अन्य शक्तियोंसे बचना

श्रीमांकी शक्तिकी ओर अपनेको खुला रखो, पर सब प्रकारकी शक्तियोंपर विश्वास न करो। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे और साथ ही सीधे रास्तेपर बने रहोगे तो, एक ऐसा समय आयेगा जब चैत्य पुरुष अधिक प्रमुखताके साथ क्रियाशील हो उठेगा और ऊपरसे आनेवाली दिव्य ज्योति अधिक शुद्धता तथा प्रवलताके साथ कार्य करने लगेगी जिससे कि मानसिक कल्पनाओं तथा प्राणिक रचनाओं के सच्ची अनुभूतिके साथ मिलजुल जानेकी सम्भावना कम हो जायेगी। जैसा कि मैने तुमसे कहा है, ये न तो अतिमानसिक शक्तियां हैं न हो ही सकती हैं; यह तो तैयारीका एक कार्य है जो एक भावी योगसिद्धिके लिये सारी चीजोंको तैयार कर रहा है।

85-8-883

अपने अन्दर माताजीकी शक्तिको काम करने दो, पर किसी मिलावट या उसका स्थान ग्रहण करनेवाली किसी दूसरी चीजसे — वह चाहे अहंकारकी कोई अतिरजित किया हो या दिव्य सत्यके रूपमें सामने आनेवाली कोई अज्ञानकी शक्ति — वचनेके लिये सावधान रहो। प्रकृतिके अन्दरसे सव प्रकारके अन्ध-कार और अचेतनाके दूर होनेके लिये विशेष रूपसे अभीप्सा करो।

# श्रीमांके प्रति एकनिष्ठता और विश्वासपात्रता

अगर कोई विरोधी शक्ति आये तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये और न उसके सुभावोंका स्वागत ही करना चाहिये, विल्क हमें श्रीमांकी ओर मुड़ जाना चाहिये और किसी हालतमें भी उनसे विमुख नही होना चाहिये। चाहे कोई अपनेको खोल सके या नहीं, उसे एकनिष्ठ और विश्वासपात्र जरूर वने रहना चाहिये। सच्चाई और विश्वासपात्रता ऐसे गुण नहीं है जिनके लिये मनुष्यको योग ही करना पड़े। वे बहुत सीधी-सादी चीजें हैं जिन्हें सत्यकी अभीप्सा करनेवाले किसी भी पुरुष या स्त्रीको प्राप्त करनेमें समर्थ होना चाहिये।

## सफल होनेका एकमात्र पथ

तुम्हारी प्रकृतिके एक वहत ही प्रधान अंगमें अहंपूर्ण व्यक्तित्वकी एक मजबत रचना है जिसने तुम्हारी आच्यात्मिक अभीप्साके साथ अहत्ता और आच्या-त्मिक महत्त्वाकांक्षाका एक हठी तत्त्व मिला दिया है। इस रचनाने अधिक सत्य और अधिक दिव्य किसी चीजको स्थान देनेके लिये कभी भी भंग होना स्वीकार नहीं किया है। अतएव, जब कभी श्रीमाताजीने तुम्हारे ऊपर अपनी शक्ति प्रयुक्त की अथवा जब-जब तुमने स्वयं अपने ऊपर शक्ति खीची तब-तब तुम्हारे अन्दरकी इस रचनाने उस शक्तिको अपने ढंगसे काम करनेसे रोक दिया। इसने स्वयं ही मनकी भावनाओं या अहंकारकी किसी मांगके अनुसार अपनेको गढ़ना आरम्भ कर दिया है और यह अपने 'निजी दग'से, अपनी निजी बल, अपनी निजी साधना और अपनी निजी तपस्यासे अपनी निजी सुष्टि करनेकी चेष्टा कर रही है। इस क्षेत्रमें कभी कोई सच्चा आत्मसमर्पण नहीं हुआ है, त्मने कभी भगवती माताके हाथोंमें खुले तौरपर और सहज भावसे अपने-आपको नही दिया है। लेकिन यही है अतिमानस योगमें सफलता पानेका एकमात्र रास्ता। योगी, संन्यासी या तपस्वी होना यहांका लक्ष्य नहीं है। यहांका लक्ष्य है रूपांतर और यह रूपान्तर केवल तुम्हारी अपनी शक्तिसे अनन्तगुनी बड़ी एक शक्तिके द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। यह केवल तभी सिद्ध हो सकता है जब तुम सच-मुच भगवती माताके हाथोंमें एक वच्चेके समान वन जाओ।

जो कोई भी माताजीकी ओर मुझ हुआ है वह मेरा योग कर रहा है। यह समभना एक भारी भूल है कि व्यक्ति अपने निजी प्रयत्नसे पूर्णयोग "कर" सकता है अर्थात् इस योगके सभी पक्षोंका अनुसरण करके उन्हें पूर्णरूपसे चिरतार्थ कर सकता है। कोई मानव प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। व्यक्तिको इतना ही करना है कि वह अपनेको माताजीके हाथोंमें सींप दे और सेवा, भिक्त एवं अभीप्साके द्वारा अपनेको उनकी ओर खोले; तब माताजी अपनी ज्योति और शिक्तके द्वारा उसके अन्दर कार्य करती है जिससे साधना संपादित होती है। एक वहुत बड़ा पूर्णयोगी या अतिमानसिक जीव वननेकी महत्त्वाकांक्षा रखना और अपने-आपसे यह पूछना कि कहांतक मैं उस ओर आगे बढ़ा हूँ — मह भी एक भूल है। ठीक मनोवृत्ति यह है कि तुम अपने-आपको माताजीको दे दो और सौप दो और वही वननेकी इच्छा करो जो वे चाहती है कि तुम बनो।

शेष सबका निर्णय करना और उसे तुम्हारे अन्दर क्रियान्वित करना माताजीका काम है।

अप्रैल १६३५

\* \* \*

यदि वौद्धिक ज्ञान या मानसिक भावनाओं या किसी प्राणिक वासनाके प्रति आसक्ति होनेके कारण चैत्य नवजन्मको अस्वीकार किया जाय, श्रीमांका नव-जात शिशु वननेसे इन्कार किया जाय, तो फिर साधनामें असफलता ही प्राप्त होगी।

प्रo— अपनी साधनामे, कभी-कभी हम शान्ति, शक्ति, आनन्द इत्यादि-के विशाल अवतरण अनुभव करते है, जिन्हें हमारा तुच्छ मानव अहंकार हडप जाता है और हमारे अन्दर यह भाव भर देता है कि हम माताजीके चुने हुए अतिमानवोंके दलके होंगे। क्या यह भूल नहीं है?

उ० - अतिमानव वननेकी इच्छा करना भूल है। यह इच्छा महज अहंकारको फुलाती है। हम अतिमानसिक रूपान्तर सिद्ध करनेके लिये भगवान्के सामने अभीप्सा कर सकते हैं, परन्तु उसे भी तबतक नही करना चाहिये जबतक माताजीकी शान्ति, शक्ति, ज्योति और पवित्रताके अवतरणके द्वारा हमारी सत्ता चैत्य और अध्यात्म-भावापन्न न हो जाय।

२२-२-१६३६

प्र० – अतिमानसिक अवतरणके लिये हमें कैसी मन.स्थिति या कैसा मनोभाव रखना चाहिये ?

उ०- जहातक मन.स्थिति या मनोभावका प्रश्न है -- इस विषयमें तुम्हें परेशान होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। आदिसे अन्ततक एकमात्र आवश्यक शर्त हैं श्रीमांके प्रति पूर्ण श्रद्धा, उद्घाटन और आत्मदान।

23-8-8E3X

#### समर्पणके प्रति प्राणका प्रतिरोध

मैं कह चुका है कि मानवी प्राण किसी दूसरेके द्वारा नियन्त्रित या शासित होना पसन्द नहीं करता और मैंने कहा था कि यह भी एक कारण है जिससे साघक माताजीके प्रति समर्पण करनेमें कठिनाई अनुभव करते है। क्योंकि प्राण अपने ही विचारों, आवेगों, कामनाओं और अभिरुचियोंको दढतापूर्वक स्थापित करना चाहता है और जो कुछ उसे पसन्द है वही करना चाहता है, वह यह अनुभव नहीं करना चाहता कि उसके अपने स्वभावकी शक्तिसे भिन्न कोई शक्ति उसे राह दिखा रही या चला रही है: किन्तु माताजीके प्रति समर्पण-का अर्थ यह है कि उसे ये सब व्यक्तिगत वस्तुएं छोड़ देनी होंगी और माताजीकी शक्तिको इसके लिये अवसर देना होगा कि वह उच्चतर सत्य के तरीकोंसे, जो उसके अपने तरीके नहीं हैं, उसे मार्ग दिखाये और चलाये: इसीलिये वह प्रतिरोध करता है, सत्यके प्रकाश और माताजीकी शक्तिसे शासित नही होना चाहता, अपनी स्वतन्त्रताके लिये आग्रह और समर्पण करनेसे इनकार करता है। और फिर पस्त और परास्त होनेके तथा वैयक्तिक कुण्ठाके ये विचार भी गलत सुभाव हैं और अपने-आपसे असन्तोष भी लगभग उतना ही हानि-कारक है जितना माताजीसे असन्तोष होगा। वह उस विश्वास एवं साहसको वनाये रखनेमें बाधक होता है जो साधनाके पथपर चलनेके लिये आवश्यक है। इन सुभावोंको तुम्हें अपने अन्दरसे निकाल फेंकना होगा।

5-20-2834

## श्रीमांको आत्मसमर्पण करनेकी आवश्यकता

अगर तुम आत्म समर्पण न करो तो फिर माताजीकी और खुले रहनेका कोई विशेष आघ्यात्मिक अर्थ नहीं है। आत्मदान या समर्पणकी मांग उन लोगोंसे की जाती है जो इस योगका अभ्यास करते है, क्योंकि सत्ताकी ओरसे बढ़ता हुआ समर्पण हुए विना कहीं भी लक्ष्यके समीप पहुँचना एकदम असम्भव है। उनकी ओर खुले रहनेका अर्थ है अपने अन्दर कार्य करनेके लिये उनकी शक्तिका आवाहन करना, और अगर तुम उस शक्तिके प्रति समर्पण नहीं करते तो इसका तात्पर्य हो जाता है अपने अन्दर उस शक्तिको एकदम कार्य न करने देना अथवा केवल इस शर्तपर कार्य करने देना कि वह उसी तरह कार्य करे जिस तरह कि तुम चाहते हो, अपने निजी तरीकेसे, जो कि दिव्य सत्यका तरीका है, कार्य न करे। इस तरहका सुभाव साधारणतया किसी विरोधी शक्तिके यहांसे आता है अथवा मन या प्राणके किसी अहंकारपूर्ण अंशसे आता है जो भागवत कृपा

या शक्तिको चाहता तो है पर केवल इसलिये कि वह किसी अपने निजी उद्देश्यके लिये उसका उपयोग करे और यह अंश भागवत उद्देश्यके लिये जीवन यापन करनेके लिये इच्छुक नहीं होता,—जो कुछ वह ले सके वह सब भगवान्से ले लेनेके लिये तो वह उत्सुक होता है, पर स्वयं आपने-आपको भगवान्के हाथोंमें दे देनेके लिये नहीं। अन्तरात्मा, हमारा सच्चा स्वरूप, इसके विपरीत, भगवान्की ओर मुड़ता है और आत्मसमर्पण करनेके लिये केवल इच्छुक ही नहीं होता वल्कि उत्सुक होता है और उससे उसे प्रसन्नता होती है।

इस योगमें साधकसे प्रत्येक मानसिक आदर्शवादी संस्कृतिसे परे चले जानेकी आशा की जाती है। भावनाएं और आदर्श मनसे सम्बन्ध रखते हैं और वे केवल अर्द्ध-सत्य हैं, मन भी, बहुत वार, एक आदर्श वना लेनेसे ही सन्तुष्ट रहता है, आदर्शवादिताके सुखमें डूबा रहता है, और जीवन ज्यों-का-त्यों, अरूपान्तरित अवस्थामें पड़ा रहता है अथवा केवल योड़ासा और वह भी ऊपरसे देखनेमें ही परिवर्तित होता है। अध्यात्मका साधक उपलब्धिकी चेष्टासे विरत होकर केवल आदर्श वनानेमें ही नहीं लग जाता; आदर्श वनाना नहीं, विल्क दिव्य सत्यको उपलब्ध करना ही उसका लक्ष्य होता है, चाहे जीवनसे परे जाकर या जीवनमें ही रहते हुए, और इस अवस्थामें यह आवश्यक है कि मन और प्राणको रूपान्तरित किया जाय और यह रूपान्तर् भागवती शक्ति, श्रीमांके कार्यके प्रति आत्मसमर्पण किये विना नहीं हो सकता।

निर्वेयिक्तिककी खोज करना उन लोगोंका पथ है जो जीवनसे अलग होना चाहते है, पर साधारणतया वे चेण्टा करते हैं अपने निजी प्रयासके वलपर, वे किसी श्रेष्ठतर शक्तिकी ओर अपने-आपको खोलकर या आत्मसमर्पणके पयसे नहीं चलते; क्योंकि, निराकार ऐसी चीज नहीं है जो पथ दिखाती या सहायता करती हो, विल्क वह ऐसी चीज है जो प्राप्त की जाती है और वह प्रत्येक मनुष्यको अपनी प्रकृतिके पथ और क्षमताके अनुसार उसे प्राप्त करनेके लिये छोड़ देती है। दूसरी ओर, श्रीमांकी ओर अपनेको खोलकर और उन्हें आत्मसमर्पण करके मनुष्य निराकारको भी प्राप्त कर सकता है और सत्यके दूसरे सभी रूपोंको भी।

अवश्य ही आत्मसमर्पण कमोन्नतिशील होना चाहिये। कोई भी आदमी आरम्भसे ही पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, इसलिये यह विलकुल स्वाभाविक है कि जब मनुष्य अपने भीतर की ओर ताकता है तो उसका अभाव ही पाता है। पर यह कोई कारण नहीं कि आत्मसमर्पण का सिद्धान्त ही न स्वीकार किया जाय और धीर-स्थिर रूपसे एक-एक स्तर, एक-एक क्षेत्रमें, क्रमशः प्रकृति- के सभी अंगोंमें उसे प्रयुक्त करते हुए, उसे जीवनमें न उतारा जाय।

तो यह आत्मसमर्पणका संकल्प है। पर आत्मसमर्पण श्रीमांके प्रति ही होना चाहिये — शक्तिके प्रति भी नही, स्वयं श्रीमांके प्रति ।

8-20-2835

यदि चैत्य पुरुष प्रकट हो तो वह तुमसे अपने प्रति नही, बल्कि माताजीके प्रति आत्मसमर्पण करनेको कहेगा।

सबसे उत्तम उपाय है चैत्य पुरुषमें निवास करना, क्योंकि वह सदा ही माताजीके प्रति सर्मापत रहता है और दूसरों (अन्य भागों) को भी ठीक रास्तेसे ले जा सकता है। संयम करनेके लिये किसी स्थानमें एकाग्र होनेकी आवश्यकता होती है — कोई तो मनके अन्दर या मनके ऊपर एकाग्र होते हैं, दूसरे हृदयमें एकाग्रता लाते हैं और हृदयके द्वारा चैत्य केंद्रमें।

११-६-१६३३

# सच्चा और पूर्ण समर्पण

अगर तुम अपनी साधनामें प्रगति करना चाहते हो तो यह आवश्यक है कि जिस नीति और समर्पणकी बात तुम करते हो उसे सरल, सच्चा और पूर्ण बनाओ। यह तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि तुम अपनी वासनाओं को अपनी आध्यात्मिक अभीप्साके साथ मिलाते हो। यह तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि तुम परिवार, सन्तान या अन्य किसी चीज या मनुष्यके प्रति अपनी प्राणगत आसक्तिका पोपण करते हो। अगर तुम्हें यह योग करना है तो तुम्हें बस एक ही कामना और अभीप्सा, आध्यात्मिक सत्यको ग्रहण करने और उसे अपने सभी विचारों, अनुभवों, क्रियाओं और प्रकृतिके अन्दर अभिव्यक्त करनेकी कामना और अभीप्सा रखनी चाहिये। तुम्हें किसीके साथ किसी

प्रकारका सम्बन्ध बनानेके लिये लालायित नहीं होना चाहिये। दूसरोंके साथ साधकके सम्बन्ध उसके भीतरसे, जब वह सत्य चेतना प्राप्त कर लेता है और ज्योतिमें निवास करता है, तब उत्पन्न होने चाहिये। वे सम्बन्ध उसके भीतर भगवती माताकी शक्ति और इच्छाके द्वारा, दिव्य जीवन और दिव्य कर्मके लिये आवश्यक अतिमानसिक सत्यके अनुसार, निश्चित होंगे; वे कभी उसके मन और उसकी प्राणगत वासनाओंके द्वारा निश्चित नहीं होने चाहियें। इस बातको तुम्हें अवश्य याद रखना होगा। तुम्हारा चैत्य पुरुष श्रीमांके हाथोंमें अपने-आपको दे देनेकी और सत्यके अन्दर निवास करने और विद्वित होनेकी क्षमता रखता है; पर तुम्हारा निम्नतर प्राण-पूरुष आसक्तियों और संस्कारोंसे तथा कामनाकी अपवित्र गतिविधिसे वरावर भरा रहा है और तुम्हारा वाहरी भौतिक मन अपने अज्ञानपूर्ण विचारों और आदतोंको भाड फेंकने तथा सत्यकी ओर खुल जानेमें असमर्थ रहा है। यही कारण था कि तुम उन्नति करनेमें असमर्थ रहे, क्योंकि तुम बराबर ही एक ऐसी चीज और ऐसी गतियोंको बनाये रखते थे कि जिन्हें रखने नही दिया जा सकता था: कारण दिव्य जीवनमें जो कुछ स्थापित करनेकी आवश्यकता होती है ठीक उसके विपरीत ये सब चीजें थी। एकमात्र श्रीमां ही तुम्हें इन सब चीजोंसे मुक्त कर सकती है, अगर तुम सचमुच ऐसा चाहो, केवल अपनी चैत्य सत्तामें ही नही, वल्कि अपने भौतिक मन और अपनी समस्त प्राणिक प्रकृतिमें भी। इस चाहका लक्षण यह होगा कि तुम अपनी व्यक्तिगत धारणाओं, आसक्तियों या कामनाओंको अब और पोसे नहीं रखोगे या उनपर जोर नहीं दोगे, और चाहे दूरी जितनी हो और तुम चाहे जो कुछ भी हो, तुम अपने-आपको खुला हुआ और श्रीमांकी शक्ति और उपस्थितिको अपने साथ और अपने अन्दर कार्य करते हुए अनुभव करोगे और सन्तुष्ट, धीर-स्थिर, विश्वाससे भरपूर बने रहोगे, अन्य किसी चीजका अभाव नहीं अनुभव करोगे और बराबर ही श्रीमांकी इच्छाकी प्रतीक्षा करोगे।

सव कुछ अपने हृदयमे विराजमान श्रीमाके सामने रस दो जिसमें उनकी ज्योति अच्छे-से-अच्छे परिणाम लानेके लिये किया कर सके।

28-8-38

संसारका जीवन अपने स्वभावमें अशान्तिका क्षेत्र है — ठीक रास्तेसे उस जीवनको पार करनेके लिये जीवन और कर्म भगवान्को समर्पित करने चाहियें और अन्तरस्थ भगवान्की शान्ति पानेकी प्रार्थना करनी चाहिये। जब मन स्थिर हो जाता है तब मनुष्य अनुभव कर सकता है कि भगवती माता जीवनको सहारा दे रही हैं और वह उनके हाथोंमें प्रत्येक चीजको छोड़ सकता है।

88-8-8833

#### आवश्यक प्रयास

साधनाके विषयमें तुमने जो कहा है वह ठीक है। साधना आवश्यक है और भागवत शक्ति शून्यमें अपना कार्य नहीं कर सकती, बल्कि अवश्य ही वह प्रत्येक व्यक्तिको उसकी प्रकृतिके अनुसार एक ऐसे विन्दुतक ले जाती है जहां वह यह अनुभव कर सके कि माताजी उसके अन्दर किया कर रही हैं तथा उसके लिये सभी कुछ कर रही हैं। तवतक साधककी अभीप्सा, आत्म-निवेदन, माताजीकी कियाओंको सहमति और सहारा देना, जो कुछ भी मार्गमें आड़े आये उस सबका परित्याग करना अत्यन्त आवश्यक है — अनिवार्य है।

74-8-9635

साधकसे जो प्रयास करनेकी मांग की जाती है वह है अभीप्सा, त्याग और आत्मसमर्पण। अगर ये तीनों चीजें की जायं तो फिर वाकी चीजें श्रीमांकी कृपासे और तुम्हारे अन्दर उनकी शक्तिकी क्रियाके कारण अपने-आप ही आयेंगी। परन्तु इन तीनोंमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है आत्मसमर्पण और उसका प्रथम आवश्यक स्वरूप है कठिनाईके समय विश्वास, भरोसा और धैर्य। यह कोई नियम नहीं है कि विश्वास और भरोसा केवल तभी रह सकते हैं जब कि अभीप्सा भी हो। विल्क उसके विपरीत, जब कि तामसिकताके दवावके कारण अभीप्सा नहीं होती तब भी विश्वास, भरोसा और धैर्य विद्यमान रह सकते हैं। यदि अभीप्साके प्रसुप्त रहनेपर विश्वास और धैर्य साथ छोड़ दें तब उसका मतलब यह होगा कि साधक एकमात्र अपने निजी प्रयासपर ही निर्भर करता है— उसका अर्थ होगा— "ओह, मेरी अभीप्सा असफल हो गयी है, इसलिये अब मेरे लिये कोई आशा नहीं। मेरी अभीप्सा असफल हो रही है, इसलिये भला माताजी भी क्या कर सकती हैं?" पर, इसके विपरीत, साधकका भाव यह होना चाहिये, "कोई बात नहीं, मेरी अभीप्सा फिरसे वापस आयेगी। इस वीच, मैं जानता हूँ कि जब मैं श्रीमांको अनुभव नहीं करता तब भी वे

मेरे साथ है; वे मुक्ते अन्धकारमय घड़ियोंसे भी पार करेंगी।" यही पूर्णतः यथार्थ भाव है जिसे तुम्हें अवश्य वनाये रखना चाहिये। जिनमें यह भाव होता है, अवसाद उनका कुछ भी नही कर सकता; अगर अवसाद आता भी है तो उसे किंकर्तव्यविमूढ़ होकर वापस लौट जाना पड़ता है। यह चीज तामिसक आत्मसमर्पण नही है। तामिसक समर्पण तो उसे कहते है जब मनुष्य कहता है कि "मै कुछ भी नहीं करूँगा; श्रीमां सब कुछ कर दें। अभीप्सा, त्याग और आत्मसमर्पण भी आवश्यक नहीं हैं। माताजी ही मेरे अन्दर यह सब कर दें।" इन दोनों भावोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। एक भाव तो है उस पीछे हटनेवालेका जो कुछ भी नहीं करना चाहता और दूसरा है उस साधकका जो अपनी शक्ति भर प्रयास करता है, पर जब वह कुछ समयके लिये अकर्मण्यतामें जा गिरता है और चीजें विपरीत हो जाती है तब भी वह सब चीजोंके पीछे विद्यमान श्रीमांकी शक्ति और उपस्थितिमें अपना विश्वास बराबर बनाये रखता है और उस विश्वासके द्वारा विरोधी शक्तिको चकमेंमें डाल देता है और साधनाकी कियाको फिर वापस ले आता है।

75-80-8835

## माताजीकी गोदमें

प्र० – मुभे ठीक तरहसे घ्यान करनेमें बड़ी कठिनाई मालूम पड़ती है। जब कि मै ठीक-ठीक घ्यान नहीं कर पाता तब क्या मेरे लिये सबसे उत्तम यह न होगा कि मैं यह कल्पना करूँ कि मैं चिरिंदन माताजीकी गोदमें ही पड़ा हूँ?

उ०- यही सबसे उत्तम प्रकारका घ्यान है।

१२-८-१६३५

## VI

# श्रीमाताजीकी शक्तिकी क्रिया

# श्रीमाताजीकी शक्तिकी क्रिया

#### श्रीमांकी शक्ति

श्रीमाताजीकी शक्तिके बिना कुछ भी नही किया जा सकता।

सब कुछ श्रीमांकी शक्तिकी क्रियाके द्वारा, जिसे तुम्हारी अभीप्सा, भक्ति और समर्पणकी सहायता प्राप्त हो, सिद्ध करना होगा।

8839-09-05

# माताजीकी शक्ति क्या है?

प्र०- आप प्रायः ही "माताजीकी शक्ति" की बात कहते हैं। वह क्या है?

उ०- वह है भागवत शक्ति जो अज्ञानका निवारण करने और मानव प्रकृतिको विव्य प्रकृतिमें परिवर्तित करनेके लिये कार्य करती है।

१5-६-१६३३

## प्रकृतिकी शक्ति और श्रीमांकी शक्ति

जब मैं श्रीमांकी शक्तिकी बात कहता हूँ तब मैं प्रकृतिकी शक्तिकी बात नहीं कहता जिसके भीतर अज्ञानकी चीजें होती हैं, बल्कि भगवान्की उच्चतर शक्ति की बात कहता हूँ जो प्रकृतिका रूपान्तर करनेके लिये अपरसे अवतरित होती है।

नहीं, माताजीका कोई इरादा नहीं था। तुम स्वयं ही उनके पास आनेके कारण अपनी भूलके विषयमें सचेतन हो गये।

## श्रीमांकी उच्चतर शक्तिका अवतरण और उसकी क्रिया

एक ऐसी शक्ति है जो नयी चेतनाके विकासके साथ आती है और तुरत उसके

साय-साथ वढ़ती है तथा उसके घटित होने और परिपूर्ण वननेमें सहायता करती है। यह योगशक्ति है। यह हमारी आन्तर सत्ताके सभी केंद्रों (चक्रों) में कुडलित होकर सोयी पड़ी है और सबसे नीचेके तलमें जो रूप है उसे तन्त्रोंमें कूंडलिनी शक्ति कहा गया है। परन्तु यह हमारे ऊपर, हमारे सिरके ऊपर दिव्य शक्तिके रूपमें भी विद्यमान है — वहां वह कूंडलित, निवर्तित, प्रसुप्त नहीं है, बल्कि जाग्रत्, चेतन, शक्तिपूर्ण, प्रसारित और विशाल है; यह वहां अभिव्यक्त होनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है और इसी शक्तिकी ओर -- श्रीमांकी शक्तिकी ओर -- हमे अपने-आपको खोलना होगा। यह शक्ति मनके अन्दर एक दिव्य मानस-शक्ति या एक विराट् मानस-शक्तिके रूपमें प्रकट होती है और यह ऐसे प्रत्येक कार्यको कर सकती है जिसे व्यक्तिगत मन नहीं कर सकता; यह उस समय यौगिक मानस-शक्ति वन जाती है। जब यह उसी तरह प्राण या शरीरमें प्रकट होती और कार्य करती है तब यह वहां एक यौगिक प्राण-शक्ति या यौगिक शरीर-शक्तिके रूपमें दिखायी देती है। यह वाहर और ऊपरकी ओर फूटकर तथा नीचेकी ओरसे विशालतामें फैलकर इन सभी रूपोंमें जागृत हो सकती है अथवा यह अवतरित हो सकती है और वहां वस्तुओं के लिये एक सुनिश्चित शक्ति बन सकती है; यह नीचेकी ओर शरीरमें बरस सकती है, वहां कार्य करके, अपना राज्य स्थापित करके, ऊपरसे विशालताके अन्दर प्रसारित होकर हमारे अन्दरके सबसे नीचेके भागोको हमारे ऊपरके उच्चतम भागोंके साय जोड सकती है, व्यक्तिको एक विराट विश्वभावमें या निरपेक्षता और परा-त्परतामें ले जाकर मुक्त कर सकती है।

निश्चय ही, एक अर्थमें उच्चतर शक्तियोंका अवतरण श्रीमांका ही निजी अवतरण है — क्योंकि वास्तवमें वही उन सबमें नीचे आती है।

जब शान्ति स्थापित हो जाती है तब यह उच्चतर या भागवत शिक्त ऊपरसे उतर सकती है और हमारे अन्दर कार्य कर सकती है। साधारणतया यह पहले सिरमें उतरती है और आन्तर मनके चक्रोंको मुक्त करती है, फिर हृदय-केंद्रमें आती है और चैत्य तथा भावमय पुरुषको पूर्ण रूपसे मुक्त करती है, फिर नाभिचक्रमें और दूसरे प्राण-चक्रोंमें आकर आन्तर प्राणको मुक्त करती है, उसके वाद मूलाधार और उससे नीचे उतरकर आन्तर भौतिक सत्ताकों मुक्त करती है। यह एक साथ ही पूर्णता और मुक्तिके लिये कार्य करती है; यह समस्त प्रकृतिके एक-एक अंगको लेती है और उनपर कार्य करती है, जो कुछ त्याग करने लायक हो उमे त्याग देती है, जो कुछ उन्नत करते लायक हो उमे उन्नत करती है और जो कुछ उत्पन्न करती है। यह एकीमूत करती, सुसमजस बनाती और प्रकृतिमें एक नया छन्द स्थापित करती

है। यह ऊंची और ऊंचीसे ऊंची शक्तिको तथा उच्चतर प्रकृतिके स्तरोंको, यि वे साधनाका लक्ष्य हो तो, तब तक नीचे उतार सकती है जबतक अतिमानिसक शक्ति और जीवनको उतार लाना सम्भव न हो जाय। इन सब बातों-में हृदय-केंद्रमें अवस्थित चैत्य पुरुपके कार्यके द्वारा तैयारी होती, सहायता मिलती और कार्य अग्रसर होता है; चैत्य पुरुप जितना ही अधिक खुला हो, सामने और सिक्रय हो, शक्तिकी क्रिया उतनी ही अधिक क्षिप्र, सुरक्षित और सहज हो सकती है। हृदयमें जितना ही अधिक प्रेम, भक्ति और समर्पणका भाव बढ़ता है, साधनाका विकास उतना ही तेज और पूर्ण वन जाता है। क्योंकि अवतरण और रूपान्तरके साथ साथ भगवान्के संग सम्बन्ध और एकत्व भी बढ़ता ही रहता है।

यही हैं साधनाका मूल सिद्धान्त। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि यहांपर सवसे प्रधान दो बातें हैं, हृदय और मनके पीछे और ऊपर जो कुछ है उस सबकी ओर हृदय-केन्द्र और मानस-केन्द्रोंका खुलना। कारण, हृदय चैत्य पुरुष-की ओर सुलता है और मानस-केन्द्र उच्चतर चेतनाकी ओर खुलते है तथा चैत्य पुरुप और उच्चतर चेतनाके बीचका चक्र ही सिद्धिका प्रधान साधन है। पहला उद्घाटन हृदयमें ध्यान करनेसे, अपने अन्दर अभिव्यक्त होनेके लिये तथा चैत्य पुरुपके द्वारा समस्त प्रकृतिको अधिगत करने और उसका पथ-प्रदर्शन करनेके लिये भगवान्का आवाहन करनेसे होता है। साधनाके इस अंशके प्रधान सहायक है अभीप्सा, प्रार्थना, भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण — साथ ही उन सब चीजोंका त्याग भी करना जरूरी है जो हमारी अभीप्सित वस्तुके मार्गमें बाधक हों। दूसरा उद्घाटन होता है सिरमें (पीछे चलकर सिरके ऊपर) चेतनाको केन्द्रित करनेसे तथा सत्ताके अन्दर दिव्य गान्ति, ज्योति, ज्ञान और आनन्दके अवतरणके लिये — पहले शान्तिके लिये अथवा शान्ति और शक्ति एक साथ दोनोंके लिये — अभीप्सा करने, पुकारने और स्थायी संकल्प बनाये रखनेसे। अवश्य ही कुछ लोग पहले प्रकाश प्राप्त करते है या पहले आनन्द अथवा ज्ञानका सहसा नीचेकी ओर प्रवाह। कुछ लोगोंमें पहले एक ऐसा उद्घाटन होता है जो उनके सामने ऊपर की एक विशाल अनन्त नीरवता, शक्ति, ज्योति या आनन्दको प्रकट करता है और उसके बाद या तो वे उसमें आरोहण करते हैं या ये चीजें निम्नतर प्रकृतिमें अवतरित होना आरम्भ करती हैं। दूसरे लोगोंमें या तो अवतरण पहले सिरमें, फिर नीचे हृदय-स्थान-तक, फिर नाभि और उसके नीचेतक और समस्त गरीर भरमें होता है, अथवा गान्ति, प्रकाश, विशालता या शक्तिका अन्य कोई अवर्णनीय उद्घाटन — उद्घाटनके किसी बोघके बिना ही,—अथवा विश्व-चेतनाकी ओर ऊर्ध्वम्सी

उद्घाटन या एकाएक विस्तारित हो जानेवाले मनके भीतर ज्ञानका विस्कोट होता है। जो कुछ भी आवे उसका स्वागत करना चाहिये — क्योंकि सबके लिये कोई एक ही अखण्ड नियम नहीं है — परन्तु पहले यदि शान्ति न आयी हो तो खूव सावधानी रखनी चाहिये कि कही हम आह्लादसे फूल न उठें या अपनी समतोलता ही न खो बैठें। जो हो, सबसे प्रधान किया वह है जब कि भागवती शक्ति, माताजीकी शक्ति नीचे आती है और अधिकार स्थापित करती है, क्योंकि तभी चेतनाका संगठन आरम्भ होता है और योगकी विशालतर नीव पडती है।

जो कुछ तुम नीचेकी ओर बहते हुए अनुभव करते हो वह अवश्य ही श्रीमांकी कर्व्व शक्ति होगी। यह साधारणतया सिरके ऊपरसे प्रवाहित होती है और सबसे पहले मानस केन्द्रों (सिर और गर्दन) में कार्य करती है और उसके बाद छाती और हृदयमें उतरती है और फिर समस्त शरीरकी कियाके भीतर चली जाती है।

निश्चय ही इसी कियाका प्रभाव तुम अपने सिरके ऊपरसे कंघोंतक अनुभव करते होगे। ऊपरसे जो शक्ति उतरती है वह वह शक्ति है जो चेतनाको एक उच्चतर आघ्यात्मिक सत्ताको चेतनामें रूपान्तरित करनेके लिये कार्य करती है। उससे पहले श्रीमांकी शक्ति चैत्य, मनोमय, प्राणमय और स्वयं अन्नमय स्तरमे चेतनाका पोषण, पवित्रीकरण और चैत्य रूपान्तर करनेके लिये कार्य करती है।

जिस प्रवाहको तुम अपने सिरपर उतरते हुए तथा अपने अन्दर वरसते हुए अनुभव करते हो वह नि.सन्देह माताजीकी शक्तिकी धारा है; उसका अनुभव प्रायः इसी प्रकार हुआ करता है; वह शरीरके अन्दर धाराओं के रूपमें प्रवाहित होता है और वहां चेतनाको मुक्त तथा परिवर्तित करनेके लिये कार्य करता है। जैसे-जैसे चेतना परिवर्तित और विकसित होगी वैसे-वैसे तुम स्वयं इन चीजोंका अर्थ और इनकी कार्य-पद्धतिको समभने लगोगे।

78-=-8834

सिरके चारों ओर श्रीमांकी शक्तिका स्पंदन अनुभव करना मानसिक भावना अथवा मानसिक सिद्धिसे भी अधिक कुछ है, वह एक अनुभूति है। यह स्पंदन, निस्संदेह, श्रीमांकी शक्तिका कार्य है जिसका अनुभव पहले सिरके ऊपर या उसके चारों ओर होता है, फिर बादमें सिरके भीतर होता है। दबावका अर्थ यह है कि मन और उसके चक्रोंको सोलनेके लिये वह कार्य कर रही है जिसमें वह उनमें प्रवेश कर सके। मानस-चक्र सिरमें है, एक तो उसके ऊपरी सिरेपर और उससे ऊपर है, दूसरा दोनों आंखोंके बीचमें और तीसरा गलेमें है। यही कारण है कि तुम स्पन्दनको सिरके चारों ओर और कभी-कभी गर्दनतक अनुभव करते हो, पर उससे नीचे नही। साधारणतः यह ऐसा ही होता है, क्योंिक केवल मनको घेर लेने और उसमें प्रवेश करनेके बाद ही वह नीचेकी ओर भावावेश और प्राणके क्षेत्रों (हृदय, नाभि आदि) में जाती है— यद्यपि कभी-कभी वह शरीरमें प्रवेश करनेसे पहले बहुत अधिक चारों ओरसे घेरे हुए होती है।

28-3-830

तुम्हारी अनुभूतियोंका अर्थ यह है ---

(१) ऊपरसे भगवती माताकी शक्ति तुम्हारे ऊपर अवतरित हो रही है और अपने सिरके ऊपर तुम जो दबाव अनुभव करते हो और जिन कियाओं के विषयमें तुम सचेतन हए हो, वे सब उन्होंकी हैं।

अपने-आपको पूर्ण रूपसे उनके हाथोंमें दे दो, पूरा भरोसा रखो, जो कुछ घटित हो उसे सावधानीके साथ और ठीक-ठीक देखो और उसे यहां लिख भेजो। विशेष रूपसे उपदेश देनेकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ तम्हारे लिये आवश्यक है वह किया जा रहा है।

- (२) पहला दबाव तुम्हारे मनपर था। मनके केन्द्र हैं (अ) सिर और उसके ऊपर, (व) आंसोंके वीच ललाटका चक्र, (स) गलेका और प्राण-गत-मनोमय (भावावेगका) और इंद्रियवोघात्मक मानस-चक्र छातीसे लेकर नीचेकी ओर हैं। यही पीछेवाली चीज है जो कि प्रथम प्राण है और जिसके विषयमें तुम सचेतन हुए हो। शक्तिका कार्य था तुम्हारे इन दो भागोंको विस्तारित करना और ऊपर उठाकर उन्हें तुम्हारे सिरके ऊपरकी उच्चतर चेतनाके निम्नतम केन्द्रकी ओर ले जाना, जिसमें इसके बाद वे दोनों ही वहांसे सचेतन रूपमें परिचालित हो सकें और ये दोनों ही एक ऐसी विशाल विश्व-व्यापी चेतनामें संचरण करें जो शरीरसे सीमित न हो।
- (३) दूसरा प्राण, चंचल प्राण, जिसके विषयमें तुम सचेतन हुए, वह है प्राणमय पुरुष, कामना-वासना और प्राणिक गतियोंवाला पुरुष। दिव्य गिक्त का कार्य चंचल गतियोंको शान्त करनेके लिये और मनकी तरह उसे चेतनामें विशाल बनानेके लिये प्रयुक्त किया गया है। जिस विशाल शरीरका तुम्हें

अनुभव हुआ वह प्राणमय शरीर था, स्थूल शरीर नही।

(४) तुम्हारी साधनाका आधार निश्चल-नीरवता और स्थिरता होना चाहिये।

तुम्हे स्वयं अपने अन्दर और अपने चारों ओर विद्यमान जगत्के प्रति अपने मनोभावमे भी अत्यन्त अचचल और स्थिर बने रहना चाहिये और सर्वदा अधिकाधिक अचचल और स्थिर बनते जाना चाहिये। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी साधना धीरे-धीरे प्रगति कर सकती है और कम-से-कम क्लेश और उपद्रवके साथ अपने-आपको विस्तारित कर सकती है।

जो दिव्य शक्ति तुम्हारे अन्दर कार्य कर रही है उसपर भरोसा रखते हुए चुपचाप आगे बढते जाओ।

सिरके ऊपरका यह बोभ या दवाब सदा इस बातका चिह्न होता है कि माताजी की शक्तिका सम्बन्ध तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी सत्ताको घेरने, आधारमें प्रवेश करने तथा उसमे फैल जानेके लिये ऊपरसे दवाव डाल रही हैं;— साधारणतया यह चक्रोंके भीतरसे होकर कमशः नीचेकी ओर जाती है। कभी तो यह पहले शान्तिके रूपमें आती है, कभी शक्तिके रूपमें, कभी माताजीकी चेतना और उनकी उपस्थितिके रूपमें और कभी आनन्दके रूपमें।

पहले जब तुमने इसे खो दिया था तब या तो तुम्हारे अपने अन्दर प्राणगत अपूर्णताके ऊपर उठ आने या वाहरसे कोई आक्रमण होनेके कारण ही वैसा हुआ होगा। दवावके सदा ही बने रहनेकी आवश्यकता नही है; पर यदि गति स्वाभाविक रूपसे चलती रहे तो प्रायः वह दवाव वार-वार आता है अथवा तवतक उसका आना जारी रहता है जवतक आधार खुल नही जाता और फिर उच्चतर चेतनाके नीचे उतरनेमें कोई वाधा नहीं रह जाती।

8=-8-3=

यह ऊपरसे मेरुवडके द्वारा माताजीकी शक्तिका अवतरण है; यह एक जानी हुई किया है। अवतरण दो या तीन प्रकारके होते है। एक है मेरुवंडपर अव-लवित चक्रोंके आधारको इस प्रकार स्पर्श करना। दूसरा है सिरके भीतरसे होकर शरीरमें तवतक एक-एक स्तर उतरते जाना जबतक कि समूचा शरीर न भर जाय और चेतनाके सभी चक्र न खुल जायं। तीसरा है वह अवतरण जो वाहरसे आधारको घेर लेता है।

8-2-8838

माताजीने जो कुछ किया वह था आग जला देना — अगर तुमने उसका अनुभव नहीं किया तो इसका कारण अवश्य ही यह होगा कि वाहरी आवरण ने अभी उसे वाहरी चेतनातक नहीं आने दिया होगा। परन्तु आन्तर सत्तामें किसी चीजने उसे अवश्य रखा होगा और अधिक खुले रूपमें अपनेको खोल रखा होगा — इसी वातको नींदके समयकी तुम्हारी अनुभूति सूचित करती है, क्योंकि वह स्पष्ट ही आन्तर सत्तामें होनेवाली श्रीमांकी एक किया थी। मेरुदंडमें धाराका अवतरण सर्वदा माताजीकी शक्तिका अवतरण होता है जो चक्रोंको खोलनेके लिये उनके अन्दर कार्य करती है, और धारामें जो एक प्रवल शक्तिका तुमने अनुभव किया वह स्पष्ट ही इस वातका सबूत है कि वहां एक विशालतर उद्घाटन हुआ है। तुम्हें वस लगे रहना है और अग्नि तथा शक्ति दोनोंका प्रभाव ऊपरी चेतनामें प्रकट होगा — कारण, वरावर ही आन्तर सत्तामें पर्देके पीछे तैयारीका कार्य तवतक होता रहता है जवतक पर्दा पतला होते-होते दूर नहीं हो जाता और फिर वाहरी चेतनाके सहयोगके साथ समस्त किया की जा सकती है।

२२-४-१६३७

कुछ चीज तुम्हारे अन्दर बढ़ रही है, पर यह एकदम भीतर है — फिर भी यदि दृढ़ आग्रह बना रहे तो यह बाहर आनेके लिये बाघ्य होगी। उदाहरणके लिये धाराओंके साथ इस सफेद चमचमाती हुई ज्योतिको लें; यह इस बातका निश्चित चिह्न है कि शक्ति (माताजीकी) आधारमें प्रवेश कर रही है और कार्य कर रही है, परन्तु यह नींदमें तुम्हारे पास आयी — अर्थात् आन्तर सत्तामें, अभी पर्देके पीछे ही आयी। जिस क्षण यह बाहर आयेगी, यह सूखापन जाता रहेगा।

४-२-१६३७

प्रo- सायङ्कालसे शक्तिकी क्रिया आरम्भ हो गई है। माताजीके सायं-दर्शनके समय मेरी चेतनाने अपने-आपको पहलेके किसी मी अवसरकी अपेक्षा अधिक विस्तृत रूपमें उनकी ओर खोल दिया।

उ० - बहुत अच्छा। शक्ति साधारणतया इसी प्रकार, वीच-वीचमें रुक-रुककर, कार्य करती है और प्रत्येक बार अधिक प्रवल और पूर्ण बनकर लौटती है। ४-८-१६३४

# श्रीमांकी विश्वगत चेतनाके साथ एकत्व

प्रत्येक व्यक्तिमें मन, प्राण और शरीरकी चेतना साधारणतया अपने-आपमें वन्द रहती है; वह संकीर्ण होती है, विशाल नहीं होती, अपने-आपको ही प्रत्येक चीजके केन्द्रके रूपमें देखती है, अपनी निजी घारणाओं के अनुसार ही चीजोंका मत्यांकन करती है - वह वास्तवमें किसी चीजको उसके सच्चे स्वरूप में नहीं जानती। पर, योगसाधनाके द्वारा जब मनुष्य सच्ची चेतनाकी ओर उद्घाटित होना आरम्भ करता है तब यह बाधा भंग होना आरम्भ कर देती है। मनुष्य अनुभव करता है कि उसका मन विस्तारित हो रहा है, यहांतक कि अन्तमें भौतिक चेतना भी अधिकाधिक विस्तारित होने लगती है और उसके फलस्वरूप अन्तमें तुम सभी वस्तुओंको अपने अन्दर, सभी वस्तुओंके साथ अपनेको एक अनुभव करने लगते हो। उस समय तुम माताजीकी विश्वगत चेतनाके साथ एक हो जाते हो। यही कारण है कि तुम अपने मनको विशाल होते हए अनुभव कर रहे हो। परन्तु मानव-मनके ऊपर और भी बहुत कुछ है और यही वह चीज है जिसे तुम अपने सिरके ऊपर एक जगत्के समान अनुभव करते हो। ये सभी हमारे योगकी साधारण अनुभूतियां हैं। यह महज आरम्भ है। परन्तु इस चीजके विकसित होते रहनेके लिये यह आवश्यक है कि तुम अधिकाधिक अचंचल होओ, जो कुछ आवे उसे अत्यन्त उत्स्क और उत्तेजित हए विना धारण करनेमें अधिकाधिक सक्षम होओ। पहली आवश्यक चीजें हैं शान्ति और स्थिरता और उनके साथ-साथ विशालता — जो कोई प्रेम या आनन्द आवे, जो कोई शक्ति, जो कोई ज्ञान आवे, शान्तिके अन्दर तुम उसे घारण कर सकते हो।

## विश्वव्यापी और रूपान्तरकारी शक्ति

प्र० — जितना ही अधिक हम व्यक्तिगत रूपसे अपनेको माताजीकी ज्योति और शक्तिकी ओर खोलते हैं उतना ही अधिक उनकी शक्ति विश्वके अन्दर स्थापित होती है — क्या यह सच है?

उ०- रूपान्तर करनेवाली शक्ति स्थापित होती है — विश्वगत शक्ति तो वहां सदा ही विद्यमान रहती है।

83-5-883

# माताजीकी शक्ति और गुण

प्र० - जब कोई अनुभव करता है कि उसके द्वारा माताजीकी शक्ति कार्य कर रही है, उसकी अपनी शक्ति नहीं, तब क्या केवल माताजीकी शक्ति ही उसके कार्योमें कियाशील होती है और (प्रकृतिके) गुण चुपचाप पड़े रहते हैं?

उ०- नहीं, गुण विद्यमान होते है और सुपुप्त नहीं होते — क्योंकि वे मघ्य-वर्ती होते हैं (अर्थात् वे मघ्यमें रहनेवाली चीजें है)। यदि शक्ति और आंतर चेतना बहुत प्रवल हों तो रजस्की प्रवृत्ति होती है कि तपस्के किसी निम्नतर रूपकी तरह वन जाये और तमस्की प्रवृत्ति होती है कि अधिकांशमें एक प्रकार-के जड़ शमकी तरह वन जाये। इसी ढंगसे रूपान्तर आरम्भ होता है, पर साधारणतया इसकी प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है।

28-8-8838

# जड़तत्त्वमें माताजीकी शक्ति

प्र - यह कव कहा जा सकता है कि जड़तत्त्व भगवान्के लिये तैयार हो गया है?

उ०- अगर जड़-चेतना खुल जाय, माताजीकी शक्तिको अपने अन्दर कार्य करते हुए अनुभव करे और उसका प्रत्युत्तर दे तो यह कहा जा सकता है कि वह तैयार है।

8838-2-88

यह (माताजीकी चेतना) शरीरके सभी अणुओंमें रह सकती है, क्योंकि सब कुछ गप्त रूपसे सचेतन है।

₹**₹**39-09-¥

माताजीकी शक्ति शरीरमें पूर्ण रूपसे कार्य करे इसके लिये यह आवश्यक हैं कि केवल मनमें ही नहीं स्वयं शरीरमें भी श्रद्धा हो और वह अपने-आपको खोले।

FF39-09-3

प्र० नया माताजी आन्तरिक भागोंके तैयार कर लेनेके बाद ही भौतिक प्रकृतिपर कार्य करना आरम्भ करती हैं?

उ०- साधारण कम यही है, किन्तु आन्तरिक भागोंमें कुछ कार्य सर्वदा, सभी समयोंमे, चलता रहता है, क्योंकि वे (आन्तरिक भाग और भौतिक प्रकृति) परस्पराश्रित हैं।

# अवचेतना और पारिपाईवक चेतनापर माताजीका प्रमाव

प्र०- प्रातःकालसे ही मेरे अन्दर माताजीकी चेतनामें सो जानेकी उत्कट अभीप्सा उठ रही थी। तब मुभे भान हुआ कि मेरी चेतना वारंबार ऊपर उठ रही है और वही अपना आसन जमा रही है। प्रणामसे पूर्व मुभे ऐसा लगा मानों नाभिके पासके और नीचेके भाग भी ऊपरकी ओर खिंचे चले जा रहे हों। प्रणामके वाद मैंने अपने चारों और कुछ समयतक एक भिन्न प्रकारका वातावरण

लगभग ठोस रूपमें अनुभव किया। अतएव मैंने अनुमान किया कि माताजीने मेरी अवचेतना और पारिपार्विक चेतनापर एक प्रवल आध्यात्मिक प्रभाव डाला होगा।

उ० - यह बहुत अच्छा है, अवचेतना और इर्दगिर्दकी चेतनाके विषयमें तुम्हारा कहना ठीक है; क्योंकि प्रभाव वहीं पर पड़ना चाहिये जिसमें कि चेतना ऊपर की ओर जाय और खुली शान्ति, ज्योति और आनन्दमें अपने-आपको दूर-दूरतक फैला दे तथा नीचे अवचेतनातकमें उन्हें उच्चतर चेतनाके साथ जोड़ दे। इसी अवस्थामें माताजीकी चेतनामें जानेपर अहंकारका लोप होना सम्भव होता है। २५-६-१६३५

## माताजीकी शक्तिको आत्मसात् करना

माताजीकी शक्तिको जब कोई ग्रहण करता है तब उसके लिये सबसे उत्तम तरीका यह है कि वह तबतक शांत-स्थिर बना रहे जबतक वह शक्ति उसके अंदर आत्मसात् न हो जाय। उसके बाद वह ठीक रहती है, बाहरी किया या मिलने-जुलनेसे खो नहीं जाती।

अगर ध्यान समतोलता, शान्ति, एकाग्रताकी अवस्था या दवाव या प्रभाव भी ले आता है तो वह कर्ममें भी जारी रह सकता है, वशर्ते कि चेतनाको शिथिल करके या छितराकर साधक उसे दूर न फेंक दे। यही कारण था कि माताजी चाहती थीं कि लोग प्रणाम या ध्यानके समय न केवल एकाग्र रहे विल्क निश्चलनीरव बने रहें और वादमें अपने अन्दर ग्रहण करें या अपना अंश बना लें और ठीक इसीलिये कि माताजी उनके अन्दर जो कुछ दें उसका असर बना रहे और उसके द्वारा मनोभावमें परिवर्तन आये, उन्होंने इस बातपर भी जोर दिया कि ऐसी चीजोंसे बचा जाय जो व्यक्तिको ढीला-ढाला, अस्तव्यस्त या छिन्न-भिन्न कर देती हैं। पर मुक्ते भय है, अधिकतर साधकोंने न तो कभी समभा है और न इस तरह की किसी चीजका अम्यास ही किया है— वे उनके उपदेशोंको न तो पकड़ पाये और न समभ ही सके।

\* \* \*

उन्नति करनेके एक स्थिर और सुदृढ़ संकल्पको अपने अन्दर जम जाने दो; जो कुछ श्रीमाताजी तुम्हारे अन्दर डालती है उसे चुपचाप, लगातार और सम्पूर्ण रूपमें अपनानेका अभ्यास डालो। यही उन्नति करनेका पक्का रास्ता है।

मार्च, १६२८

# माताजीकी शक्तियोंको खींचना

जब कोई खुला हो, अत्यन्त उत्सुक हो और शक्ति, अनुभूति आदिको चुपचाप उतरने देनेके बदले उन्हें नीचे खीच लानेकी चेष्टा करे तो उसीको हम 'खीचना' कहते हैं। बहुत-से लोग माताजीकी शक्तियोंको खीचते हैं — जो कुछ वे आसानी-से हजम कर सकते हैं उससे कही अधिक ग्रहण करनेकी चेष्टा करते हैं और कियामें गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं।

अप्रैल, १६३५

प्र०— खीचनेका क्या अर्थ है? जब हम प्राणिक कामनाके साथ माताजीसे कोई चीज चाहते है तो क्या वह 'खीचना' होता है? उसका हमपर क्या प्रभाव होता है?

उ० हां; वह एक प्रकारका खीचना है — उसका परिणाम होता है चेतनाको अन्ध और अस्तव्यस्त कर देना। परन्तु एक और प्रकारका खीचना भी होता है जो ठीक वस्तुओं के लिये होता है। वह अपने-आपमे बुरा नहीं और उसका प्रयोग बहुत-से लोग करते हैं — उदाहरणार्थ, ज्योति, शक्ति और आनन्दके लिये खीचना। परन्तु वह भगवान् प्रेति शान्त उन्मीलनकी अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाओं की उत्पन्न करता है।

१-६-१६३३

नहीं, लोगोंको मुघारने या पूर्ण बनानेके लिये उन्हें रोगी कर देना माताजीकी विघि नहीं । परन्तु कभी-कभी सिरदर्द-जैसी चीजे आया करती हैं और उसका कारण यह होता है कि मस्तिष्कने या तो सीमासे अधिक श्रम किया होता है या फिर वह ग्रहण नहीं करना चाहता या किठनाइयां पैदा करता है। परन्तु यौगिक सिरदर्द विशेष प्रकारके होते हैं और जब मस्तिष्क ग्रहण करने या उत्तर देनेका तरीका ढुँढ़ लेता है, उसके बाद वे बिलकूल नहीं आते।

२०-६-१६३५

प्र०- शरीरमें जो ताप अनुभूत होता है क्या वह ज्वरका है या माताजीकी शक्तिका जिसने मेरे आधारपर वड़ा भारी दवाव डाला है?

उ० - यह बात अभी देखनेकी है। बहुत सम्भवतः वह 'तपस्' की गर्मी है; प्रश्न यह है कि क्या वह शरीरमें कुछ अंशमें ही ज्वरके रूपमें परिणत होती है।

9538-2-0

# माताजीकी शक्तिके प्रति चैत्य उव्घाटन

आवश्यकता इस बातकी है कि लोजसे लाभ उठाया जाय और वाघा-विघ्नसे छुटकारा पाया जाय। माताजीने केवल वाघाको ही सूचित नहीं किया था; उन्होंने बहुत स्पष्ट रूपमें तुम्हें यह भी दिल्ला दिया था कि उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और उस समय तुमने उनकी वात समभी थी, यद्यपि अव (मुभे अपनी चिट्ठी लिखनेके समय) वह ज्योति, जिसे तुमने देला था, तुम्हारे अपने प्राणको अधिकाधिक उदासीनताके कडुए आमोद-प्रमोदमें संलग्न रखनेके कारण ढक गयी-सी प्रतीत होती है। यह विलकुल स्वाभाविक ही था, क्योंकि उदासीका फल हमेशा यही होता है। यही कारण है कि मैं दु:ख-शोकके उपदेशके प्रति तथा दु:ख-शोकको (अभिमान, विद्रोह, विरह आदिकी तरह) अपना एक प्रधान तस्ता बनानेवाली किसी साधनाके प्रति आपित्त करता हूँ। क्योंकि, दु:ख-शोक, जैसा कि स्पिनोजाका कहना है, किसी महत्तर पूर्णताका मार्ग, सिद्धि का पथ नही है; वह हो नही सकता, क्योंकि वह मनको विश्रान्त, दुर्वल और विधिप्त करता है, प्राण-शक्तियोंको अवसन्न बनाता है और आत्माको अन्ध-कारसे ढक देता है। प्रसन्नता, प्राणिक नमनीयता और आनन्दसे लौटकर

शोक, आत्म-अविश्वास, अवसन्नता और दुर्वलतामें जा गिरना एक बडी चेतनासे छोटी चेतनामें पीछे हट आना है,—इन अवस्थाओंका अभ्यास यह सूचित करता है कि प्राणका कोई अंश अधिक छोटी, घूमिल, अन्यकारपूर्ण और दु.स-पूर्ण कियासे चिपका हुआ है जिसमेंसे बाहर निकल आना ही योगका लक्ष्य है।

इसलिये यह कहना एकदम गलत है कि जिस गलत चावीसे तुम परियोंका महल खोलनेकी चेष्टा कर रहे थे उसे तो माताजीने ले लिया और तुम्हारे पास कोई दूसरी चाबी नही रहने दी। क्योंकि उन्होंने तुम्हें सच्ची चाबी केवल दिखा ही नहीं दी वरन् वह तुम्हें दे भी दी। उन्होंने तुम्हें प्रसन्नताका अस्पष्ट-सा उपदेश ही नही दिया था, बल्कि उन्होंने ठीक तरहके घ्यानमें अनुभूत अवस्था-का ठीक-ठीक वर्णन भी किया या - आन्तरिक विश्रामकी अवस्थाका, न कि थकावटकी अवस्थाका, शान्त उद्घाटनकी अवस्थाका, न कि उत्सुक या जी-तोड खीच-तानकी अवस्थाका, एक ऐसी अवस्थाका जिसमें भागवती शक्तिकी कियाके लिये उसके हाथोंमें अपने-आपको सुसमंजस भावसे दे दिया जाय और फिर उसमें यह बोघ बना रहे कि दिव्य शक्ति कार्य कर रही है, उसपर स्थिर विश्वास हो और विना किसी चंचल हस्तक्षेपके उसे कार्य करने दिया जाय। और उन्होंने तुमसे पूछा आया तुमने कभी उस अवस्थाका अनुभव नही किया, और तुमने कहा था कि तुम्हें इसका अनुभव है और उसे तुम खूब अच्छी तरह जानते हो। वह अवस्था है चैत्य उद्घाटनकी यदि वह उद्घाटन तुम्हें प्राप्त हुआ था तो, तुम जानते ही हो कि चैत्य उद्घाटन क्या चीज है; निस्सन्देह, और भी वहुत कुछ है जो वादमें आता है, पर यही मौलिक स्थिति है जिसमें यह अत्यन्त आसानीसे आता है। तुम्हें माताजीने जो चाबी दी उसे तुम्हे अपनी चेतनामें वनाये रखना और उसका उपयोग करना चाहिये था — पीछे हटकर उदासी और पुरानी चीजके लिये रोने-धोनेके भावको अपने अन्दर बढने नहीं देना चाहिये था। इस अवस्थामें, जिसे तुम समुचित या चैत्य भाव कहते हो, पुकार, प्रार्थना, अभीप्सा रह सकती है; तीव्रता, एकाग्रता अपने-आप आयेंगी, कठिन प्रयास करने या प्रकृतिपर तीच्र दवाव डालनेसे नही। अनुचित क्रियाओं-का त्याग, दोपोंको स्पष्ट रूपमे स्वीकार करना केवल इसके साथ मेल ही नहीं खाता, बल्कि इसके लिये सहायक भी है, फिर यह भाव त्याग करने और दोप स्वीकार करनेकी वृत्तिको सहज, स्वाभाविक, एकदम पूर्ण और सच्चा तथा फलप्रद वना देता है। यही उन सब लोगोंका अनुभव है जिन्होंने इस भावको ग्रहण करना स्वीकार किया है।

प्रसंगवशात् मै यह भी कह दूँ कि चेतना और ग्रहणशीलता एक ही चीज नहीं है; कोई आदमी ग्रहणशील हो सकता है, फिर भी हो सकता है कि बाहरी रूपमें वह इस विपयमें अनजान हो कि किस तरह ये सब चीजें हो रही है और क्या किया जा रहा है। दिव्य शक्ति, जैसा कि मैं वार-वार लिख चुका हूँ, पर्देके पीछे कार्य करती है। उसके परिणाम पीछेकी ओर जमा हुए रहते हैं और वादमें प्रकट होते हैं, बहुधा धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े, जबतक कि इतना अधिक दबाव न हो जाय कि किसी तरह वे फूट पड़ें और वाहरी प्रकृतिपर अधिकार जमा लें। मानसिक और प्राणिक थम और खीच-तान तथा सहज चैत्य उद्घाटनमें भेद है और यह कोई एकदम पहला ही अवसर नही है जब हमने इस भेदकी वात कही हो। श्रीमाताजी और मैंने अनिगनत वार इसके विषयमें लिखा और कहा है और हमने खींच-तान\* और श्रमको मना किया है तथा चैत्य उद्घाटनके भावका समर्थन किया है। यह वास्तवमें सही या गलत चावीका प्रश्न नही है, बिल्क तालेमें चावीको सही या गलत तरीकेसे लगानेका प्रश्न है। या तो, किसी कठिनाईके कारण, तुम चावीको जोरसे इघर-उधर घुमाकर तालेको जबर्दस्ती खोलनेकी कोशिश करते हो या विश्वास-पूर्वक और शान्तिके साथ चावीको ठीक तरीकेसे घुमाते हो और दरवाजा खुल जाता है।

X-X-8837

#### सिक्रय मनकी बाधा

प्र० – मेरा मन माताजीके विचारोंसे सचेतन होने और उन्हें ग्रहण करनेका यत्न कर रहा था। क्या यह किया ठीक है?

उ०- यह तरीका विलकुल ही नहीं है -- अगर मन सिक्य हो तो माताजी जो कुछ ला रही होती हैं उसके विषयमें सचेतन होना अधिक कठिन होता है। वे विचारोंको नहीं लाती, विल्क उच्चतर ज्योति, शिक्त इत्यादि लाती हैं। २२-३-१६३३

प्र०- आज मैंने अनुभव किया कि माताजी मेरे सिरको अपने प्रकाशसे

\*शक्तिका दृढ़तापूर्वक आहरण करना संभव है और वह ठीक वह चीज नहीं है जिसे मैं 'सीच-तान' कहता हूँ — शक्तिका आहरण करना आम बात है और सहायक किया है। भर रही है। क्या मै वस्तुओकी कल्पना कर रहा था या उन्होने सचम्चमे ऐसा किया ?

उ०- वे हर बार ऐसा करती है, अन्तर इतना ही है कि आज तुमने उसे केवल ग्रहण ही नहीं किया वरन् तुम सचेतन रूपसे ग्रहणशील थे।

5538-4-2

# माताजीकी शक्तिकी क्रियाको समऋना

प्रo- क्या यह समभाना हमारे लिये सदा आवश्यक है कि माताजी-की शक्ति हमारे योगकी प्रगतिके लिये हमारे अन्दर क्या कर रही है?

उ०- कितने ही ऐसे लोग है जो यह समभे बिना कि शक्ति क्या कर रही है वेगपूर्वक प्रगति करते है -- वे बस निरीक्षण और वर्णन करते है और कहते है "मै सब कुछ माताजीपर छोडता हूँ।" अन्ततोगत्वा ज्ञान और समभ भी आते ही है।

६६३१-७-७९

\* \* \*

प्र० – माताजीके प्रसगमे आपने एक बार कहा था, "उनकी शक्तिके प्रति सचेतन होनेके लिये विनती करो"। क्या इसका यह अभिप्राय है कि मुक्ते उनकी शक्तिके विषयमे जाननेके लिये अभीप्सा करनी चाहिये।

उ० - हा, केवल मनसे जाननेके लिये ही नहीं बल्कि उसका वेदन प्राप्त करने तथा आन्तरिक अनुभवसे उसका साक्षात्कार करनेके लिये।

8=-8-8833

\* \* \*

प्र०- मान लीजिये मैं किसी उलभनमें हूँ और अपने ऊपर स्थित

माताजीकी शक्तिको नीचे उतार लानेके लिये पुकारता हूँ। अव, मुभे कैसे पता चले कि वह उतरी है या नहीं?

उ०- उसकी अनुभूति या उसके परिणामके द्वारा।

74-4-8833

प्र० — मान लीजिये वह उतर आई है, और मैंने अपनी पढ़ाई-लिखाई शुरू कर दी है; क्या तब मैं उसे यह आदेश दे सकता हूँ कि वह बाह्य प्रभावोंसे मेरी रक्षा करे और इसके साथ ही, जब मेरा मन किसी और काममें लगा हो तब भी, माताजीके साथ मेरा पूर्ण सम्पर्क बनाये रखे?

उ॰ - तुम माताजीकी शक्तिको कोई काम करनेका आदेश नही दे सकते, माता-जीकी शक्ति स्वयं माताजीको ही अभिव्यक्ति है।

२६-६-१६३३

प्र०- मैं यह समभनेमें असमर्थ हूँ कि कैसे यह शक्ति कोई कार्य निपटा सकती है।

उ० - क्या तुम यह समभते हो कि माताजीकी शक्तिका कार्यसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं या वह इतनी दुर्वल है कि कुछ कर ही नही सकती? या फिर और क्या? शक्ति भला कार्य करनेके सिवा होती ही किस मतलवके लिये है?

२६-६-१६३३

#### माताजीकी शक्तिके साथ निम्नतर प्रकृतिका मिश्रण

प्र०- शक्तिके विषयमें आपने कहा था, "वह मनमें या अन्यत्र अपनी ही कियाओंका सर्जन करती है।" ऐसी दशामें तो मन या कोई अन्य भाग, जिस पर वह कार्य करती है, केवल उसी चीजको

# व्यक्त करेगा जिसका सर्जन शक्तिने किया है।

उ०- यह एक आदर्श अवस्था है जो तब होती है जब शक्ति एकमात्र वास्तविक शक्ति ही होती है — किन्तु तुम्हारी प्रकृतिमें इतना अधिक मिश्रण है कि साधनाकी इस अवस्थामें वह चीज सम्भव नहीं हो सकती।

3-5-8838

प्र०- ऐसी दशामें, क्या इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी चेतना जिसे 'शक्ति' के रूपमें अनुभव करती है वह माताजीकी वास्तविक शक्ति नहीं?

उ० — मैं कह ही चुका हूँ कि वह तुम्हारे वर्तमान मन, प्राण और शरीरकी कियासे मिश्रित हो जाती है। यह अनिवार्य ही है क्योंकि उसे उनपर कार्य करना होता है। केवल रूपान्तरके बाद ही वह पूर्ण रूपसे माताजीकी एक ऐसी शक्ति हो सकती है जिसमें पृथक् व्यक्तित्वका जरा भी मिश्रण न हो। यदि आरम्भसे ही, अपनी समस्त, अविमिश्र पूर्णतासे सम्पन्न भागवत शक्तिको, वर्तमान प्रकृतिका कोई भी विचार किये बिना कार्य करना होता तो साधना नामकी कोई चीज ही न होती, होती केवल बिना किसी कारण या प्रक्रियाके मानवकी जगह भगवान्की चमत्कारपूर्ण प्रतिष्ठा।

8-5-8838

### विवेककी आवश्यकता

तुम्हारे ऊपर "जो कुछ अवतरित होनेकी चेण्टा कर रहा है उसके विरुद्ध विवेक और वचावकी सव तरहकी बाधा खड़ी करनेकी बात" को छोड़ देनेका विचार करना खतरनाक है। क्या तुमने सोचा है कि जो कुछ अवतरित हो रहा है वह यदि दिव्य सत्यके साथ मेल खानेवाली कोई चीज न हो, सम्भवतः विरोधी भी हो तो फिर उसका मतलव क्या होगा? कोई विरोधी शक्ति साधकके ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये इससे अच्छी अवस्थाकी मांग नहीं करेगी। वास्तवमें एकमात्र श्रीमाताजीकी शक्ति और दिव्य सत्यको ही विना वाधाके आने देना चाहिये और उस अवस्थामें भी हमें विवेक-विचारकी शक्तिको अवश्य वनाये

रखना चाहिये जिसमें कोई भी मिथ्या चीज यदि श्रीमांकी शक्ति और दिव्य सत्यका रूप बनाकर आवे तो उसे हम पहचान जायें और त्यागकी शक्तिको भी बनाये रखना चाहिये जो सब प्रकारकी मिलाबटको बाहर निकाल फेंके।

अपनी आध्यात्मिक भिवतव्यतामें विश्वास रखो, भूल-भ्रान्तिसे पीछे हटो और चैत्य पुरुषको श्रीमांकी ज्योति और शक्तिके सीधे पथप्रदर्शनकी ओर और भी अधिक खोलो। अगर केन्द्रीय संकल्प सच्चा हो तो प्रत्येक भूलकी पहचान सत्यतर किया और उच्चतर प्रगतिकी ओर जानेके लिये एक-एक मंजिल साबित हो सकती है।

\* \* \*

प्रo- यह कैसे पहचाना जाय कि कोई विशेष विचार, ह्याव या कार्यका आवेग स्वयं माताजीसे आया है न कि किसी वैश्व शक्तिसे? यदि वह प्रत्यक्षतः ही मिथ्यात्वसे उत्पन्न हुआ हो तो उसे इस रूपमें पहचाना जा सकता है, पर इससे भिन्न प्रकारके अन्य भी बहुत-से होते है और कभी-कभी मनुष्य यही सोचता रहता है कि वे भीतरसे माताजीके द्वारा प्रेरित है यद्यपि वे ऐसे होते नहीं।

उ० – यह केवल विवेक, सावधानता, सचाई, मनकी गतियोंपर सतत नियन्त्रण और एक प्रकारके चैत्य युक्ति - कौशलके विकासके द्वारा ही किया जा सकता है जो किसी भी मानसिक अनुकरणको या इस मिथ्या सुभावको ढूँढ़ निकालता है कि वह विचार आदि माताजीका है।

२७-४-१६३३

# अवतरणके खतरोंसे बचनेका उपाय

ऊपरसे होनेवाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करनेकी इस प्रक्रियामें सबसे प्रधान वात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूपसे निर्भर न करना, बिल्क गुरुके पथ-दर्शनपर निर्भर करना और जो कुछ घटित हो उसपर विचार करने, मत देने और निर्णय करनेके लिये उन्हें वतलाना। क्योंकि प्रायः ही ऐसा होता है कि अवतरणके कारण निम्नतर प्रकृतिकी शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिये उपयोगी वनाना चाहती

है। प्रायः ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कई शक्तियां परमेश्वर या भागवती माताके रूपमें सामने प्रकट होती है और हमारी सत्तासे सेवा और समर्पणकी मांग करती है। अगर इन्हें स्वीकार किया जाय तो इसका अत्यन्त सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही, यदि साधक केवल भागवत किया की अवस्थातक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथप्रदर्शनके प्रति उसने आत्म-दान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानीसे चल सकता है। साधकका यह आरोहण तथा समस्त अहंकारपूर्ण शक्तियों या अहंकारको अच्छी लगनेवाली शक्तियोंका त्याग पूरी साधनाके भीतर हमारी रक्षा करता है। परन्तु प्रकृतिके रास्ते जालोंसे भरे पड़े है, अहंकारके छद्मवेश असंख्य है, अन्धकारकी शक्तियों-की माया - राक्षसी माया - असाधारण चात्ररीसे भरी है; हमारी वृद्धि अयोग्य पथप्रदर्शक है और प्रायः ही विश्वासघात करती है; प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकारका अनुसरण करनेका लोग देती रहती है। यही कारण है कि इस योगमें हम वरावर ही समर्पणपर इतना अधिक जोर देते है। अगर हृदय-केन्द्र पूरा खुला हो और चैत्य पुरुपका प्रभुत्व वरावर बना रहे तो फिर कोई प्रश्न ही नही; सब सुरक्षित ही होता है। परन्तु निम्नतर चीजोंके ऊपर उठ आनेसे चैत्य पुरुष किसी भी क्षण ढका जा सकता है। सिर्फ थोड़ेसे लोग ही इन खतरोंसे मुक्त होते है और निश्चित रूपसे वे ही लोग ऐसे होते है जिनके लिये समर्पण करना आसान होता है। जो व्यक्ति तादात्म्यके द्वारा स्वयं भगवान् हो गया है या भगवान्का प्रतिनिधित्व करता है, उसका पथप्रदर्शन इस कठिन प्रयासके लिये अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य है।

अपने और श्रीमांकी शक्तिके बीच किसी चीज और किसी व्यक्तिको न आने दो। वास्तवमें तुम्हारे उस शक्तिको आने देने और उसे बनाये रखने तथा सच्ची अन्तः प्रेरणाका प्रत्युत्तर देनेपर ही सफलता निर्भर करती है, मनकी बनायी हुई किसी धारणापर नही। यहांतक कि वे धारणाएं और योजनाएं भी, जो अन्य प्रसंगोंमे उपयोगी हो सकती थी, असफल हो जायंगी अगर उनके पीछे सच्चा भाव और सच्ची शक्ति तथा प्रभाव न हों।

\* \* \*

अगर तुम अपने विश्वासको फिरसे पाना चाहते हो और उसे बनाये रखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने मनको शान्त-स्थिर करना चाहिये और उसे माताजीकी शक्तिकी ओर खोल देना और उसका आज्ञाकारी बना देना चाहिये। अगर तुम्हारा मन उत्तेजित रहता हो और प्रत्येक प्रभाव और आवेगकी मर्जीपर चलता हो तो तुम परस्पर-संघर्षकारी और परस्पर विरुद्ध शक्तियोंका ही एक क्षेत्र बने रहोगे और उन्नति नही कर सकोगे। तुम फिर श्रीमाके ज्ञानके स्थानपर अपने निजी अज्ञानकी बातें सुनना आरम्भ कर दोगे और स्वभावत ही तुम्हारा विश्वास उठ जायगा और तुम अनुचित स्थिति और अनुचित मनो-भावके शिकार बन जाओगे।

मार्च, १६२८

#### परिवर्तनके लिये श्रीमांकी शक्तिकी

यह मान लेना होगा कि तुममें इस परिवर्तनकी क्षमता है, क्योंकि तुम यहां माताजीके सान्निच्य और संरक्षणमें हो। श्रीमांकी शक्तिका दवाव और उसकी सहायता बराबर ही मौजूद है। तुम्हारी प्रगतिकी तीव्रता निर्भर करती है उसकी ओर अपने-आपको खोल रखनेपर और अन्य शक्तियोंके समस्त सुभावों और आक्रमणोंका शान्तिके साथ, धीर-स्थिर भावसे और लगातार त्याग करते रहनेपर। विशेषकर प्राणमय सत्ताकी स्नायविक उत्तेजनाका त्याग करना ही होगा; स्नायु-सत्ता और शरीरमें एक शान्त और स्थिर शक्तिका होना ही एकमात्र सुदृढ़ आधार है। यह तुम्हारे ग्रहण करनेके लिये मौजूद है अगर तुम इसकी ओर सदा खुले रहो।

२७-5-१६३२

किसी कठिनाईके कारण बेचैन या निरुत्साहित मत होओ, विल्क चुपचाप और सरल भावसे अपनेको माताजीकी शक्तिकी ओर खोले रखो और उसे अपने अन्दर परिवर्तन ले आने दो।

माताजीकी शक्ति केवल ऊपर, सत्ताके शिखरपर ही नहीं है। वह तुम्हारे साथ

और तुम्हारे पास भी है, जिस समय तुम्हारी प्रकृति उसे कार्य करने देगी उस समय कार्य करनेके लिये वह तैयार बैठी है। यहांके प्रत्येक आदमीके साथ वह इसी प्रकार विद्यमान है।

3839-99-29

माताजीकी शक्ति प्रत्येक कार्य कर सकती है, पर हमें अपनी सत्ता और प्रकृतिके विषयमें और जो कुछ उसके नीचे है उसके विषयमें अधिकाधिक सचेतन होना चाहिये।

यह कोई मानसिक निर्णयका प्रश्न नहीं है — इन मामलोंमें वह बहुत थोड़ा ही उपयोगी होता है — बल्कि यह प्रश्न है चेतनाका, बोध करने और देखनेका।

सत्ताके निम्नतर स्तरोंमें अतिमानस सुसंगठित नही हुआ है जिस तरह कि अन्य चीजें हुई हैं। उसका केवल एक प्रच्छन्न प्रभाव ही पड़ता है। अन्यया अतिमानसिक सिद्धि प्राप्त करना आसान होता।

77-4-8638

तुम्हें अनन्य रूपसे किसी दूसरी चीजपर निर्भर नहीं करना चाहिये, चाहे वह कितनी ही सहायता पहुँचानेवाली क्यों न मालूम हो, बिल्क प्रधानत प्रथमतः और मूलतः माताजीकी शक्तिपर निर्भर करना चाहिये। सूर्य और ज्योति सहायक हो सकते हैं और होंगे ही यदि वे सच्चे सूर्य और सच्ची ज्योति हों, पर वे श्रीमांकी शक्तिका स्थान नहीं ग्रहण कर सकते।

जिस दृढ़ताको तुमने प्राप्त किया है वह कोई व्यक्तिगत गुण नही है, बिल्क वह तुम्हारे माताजीके साथ संस्पर्श बनाये रखनेपर निर्भर करती है। कारण, उनकी ही शक्ति उसके पीछे और तुम जो कुछ उन्नति कर सकते हो उस सबकें पीछे विद्यमान है। उसी शक्तिपर निर्भर करना, उसीकी ओर अधिक पूर्णताकें साथ अपनेको खोले रखना और आध्यात्मिक उन्नतिको महज अपने लिये ही नहीं पर भगवान्के लिये पानेका प्रयास करना सीखो, तब तुम अधिक आसानीसे अग्रसर होगे।

वे इन दो कारणोंसे उन्नति करनेमें असमर्थ है:

1. वे निराशा, उदासी और निर्वलताके भ्रमके अधीन हो जाते है; 2. वे केवल अपने ही बलपर प्रयास करते हैं और न इस बातकी परवा करते हैं या इसे जानते हैं कि किस प्रकार माताजीकी शक्तिकी कियाका आवाहन किया जाता है।

१०-६-१६३६

#### माताजीकी शक्तिका प्रतिरोध

तुम्हारी बीमारियां इस बातका चिह्न हैं कि तुम्हारी भौतिक चेतना भागवत शक्तिकी क्रियाका प्रतिरोध करती है।

अगर तुम साधनामें उन्नित नहीं कर पाते तो इसका कारण यह है कि तुम विभक्त हो और विना कुछ बचाये अपने-आपको नहीं दे देते। तुम प्रत्येक चीज माताजीको समर्पित करनेकी बात कहते हो परन्तु तुमने वह एक चीज भी नहीं दी है जिसे माताजीने तुमसे मांगा था और जिसे देनेका बचन तुमने कई बार दिया था। यदि भागवत शक्तिकी क्रियाका आवाहन करनेके बाद तुम अन्य प्रभावोंको रहने दो तो भला तुम बाधा-विष्न और किठनाइयोंसे छुटकारा पानेकी आशा कैसे कर सकते हो?

२०-११-१६२=

### माताजीका दबाव डालना

मैं केवल तुम्हारी वात कह रहा था — मेरा कहनेका मतलब यह नही था कि माताजी कभी दवाव डालतीं ही नही। परन्तु दवाव भी बहुत प्रकारका हो सकता है। जब दिव्य शक्ति मन, प्राण या शरीरमें प्रवेश करती है तब उसका एक दवाव पड़ता है — यह दवाव होता है अधिक तेज चलाने, निर्माण करने या हप लेने या तोड़नेके लिये, तथा और भी बहुत-सी चीजोंके लिये। तुम्हारे अन्दर अगर कोई दवाव है तो वह है सहायता करने या अवलम्ब देने या आफ-

मणको दूर करनेके लिये, परन्तु मुक्ते ऐसा नहीं लगता कि उसे ठीक-ठीक दवाव कहा जा सकता है।

## प्रारम्भिक चेतनामें माताजीका कार्य

जो अनुभृतिया तुम्हें हुई है वे सिद्धिके लिये अच्छा प्रारम्भ है। उन्हें एक गंभीर-तर स्थितिकी ज्योतिके रूपमें विकसित होना होगा जिसमें पहुँचनेपर तुम्हारे अन्दर एक उच्चतर चेतनाका अवतरण होगा। अपनी जिस वर्तमान चेतनामें तुम इन चीजोंको अनुभव कर रहे हो वह अभी केवल प्रारम्भिक स्थितिकी एक चीज है - जिसमें श्रीमां तुम्हारी चेतनाकी स्थिति और तुम्हारे कर्मोंके अनुसार अपनी विश्वशक्तिके द्वारा तुम्हारे अन्दर कार्य कर रही है और उस कियामें सफलता और विफलता दोनों आ सकती है - मन्ष्यको सफलताका प्रयास करते हए दोनोंके प्रति सम-चित्त बने रहना चाहियें। इस प्रारम्भिक चेतनाके अन्दर भी निञ्चित पथप्रदर्शन मिल सकता है अगर तुम एकमाय श्रीमांकी ही ओर पूर्ण रूपसे मड़े रहे और इस तरह मड़े रहो कि तुम उनके सीधे पयप्रदर्शनको अनुभव कर सको, उसका अनुसरण कर सको और तुम्हारे ऊपर कार्य करनेके लिये उस समय दूसरा कोई प्रभाव या शक्ति हस्तक्षेप न करे। पर इस अवस्थाको प्राप्त करना या वनाये रखना आसान नही है - इसके लिये आवश्यकता होती है महान् अनन्यता और निरन्तर एकचित्त आत्मदानकी। जब उच्चतर चेतना अवतरित होगी तब अधिक घनिष्ठ एकत्व, भागवत उप-स्यितिकी अधिक गंभीर चेतना और अधिक ज्योतिर्मय संवोधिका आना सम्भव होगा।

86-88-88

# दूरसे माताजीकी शक्ति ग्रहण करना

तुम्हारा दूसरा मित्र जो कुछ पूछता है उसके बारेमें यह कहना है कि यदि वह अपने हृदयमें माताजीके प्रति पूजाका भाव बनाये रखे और जोरसे पुकारता रहे तो जहां वह है वही, यहां आये विना भी, उसके लिये ग्रहण करना बिलकुल सम्भव है।

75-4-8834

प्र० मेरे मित्र 'क्ष' के विषयमें आपने कहा था कि वह माताजीकी शक्ति ग्रहण कर रहा है। मैं थोड़ा भ्रममें पड़ गया हूँ क्योंकि मै समभ्र ही नहीं पाता कि किस माताजीकी वात आपने लिखी है। क्या वह हम लोगोंकी माताजी हैं या कोई दूसरी जिन्हें लोग विश्वजननी कहते हैं? मैं इस कारण भ्रममें पड़ गया हूँ कि वह माताजीका आवाहन नहीं करता और फिर भी माताजीकी शक्तिको पाता है।

उ०— सम्भवतः मैने जो लिखा था वह थाः भागवत शक्तिके "संस्पर्शमें", जो माताजीकी शक्ति है। क्या तुमने, फोटो और उसके पत्रके द्वारा, उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं स्थापित कर दिया है? क्या वह इस दिशामें नहीं मुड़ा है? क्या उसने 'य' के साथ मुलाकात नहीं की है और उससे — सस्पर्शके तीसरे माध्यमसे — वह प्रभावित नहीं हुआ है? अगर उसमें श्रद्धा हो और यौगिक भुकाव हो तो संस्पर्श करनेमें उसे सहायता करनेके लिये यह विलकुल पर्याप्त है।

१६३६

मैं नहीं जानता कि माताजी स्वीकृत अर्थमें शक्ति भेज रही हैं या नहीं; मैंने उनसे पूछा नहीं है। पर जो हो, जिस आदमीमें श्रद्धा और सच्चाई हो, जिसका चैत्य पुरुप जगना आरम्भ हो गया हो और जो अपनेको खोले रखता हो, वह शक्ति ग्रहण कर सकता है — चाहे वह जाने या नहीं कि वह ग्रहण करता है। अगर 'अ' कत्यना भी करता हो कि वह ग्रहण कर रहा है तो इससे सच्चे 'रूपमें ग्रहण करनेका रास्ता खुल सकता है — अगर वह इसे अनुभव करता हो तो उसके अनुभव पर सन्देह ही क्यों किया जाय? वह निश्चय ही परिवर्तित होनेके लिये खूब अधिक चेष्टा कर रहा है और यही पहली आवश्यकता है; अगर कोई इसके लिये प्रयत्न करे तो यह सर्वदा, कम या अधिक समयमें, सिद्ध किया जा सकता है।

२८-६-१६४३

तुम्हारे लिये यह विलंकुल सम्भव है कि तुम धरपर और अपने कामके वीच रहकर साधना करते रहो — बहुतसे लोग ऐसा करते है। आरंभमें बस आवश्यकता यह है कि जितना अधिक सम्भव हो उतना माताजीको स्मरण करो, प्रत्येक दिन कुछ समय हृदयमें उनका घ्यान करो, अगर सम्भव हो तो भगवती माताके रूपमें उनका चिन्तन करो, अपने भीतर उनको अनुभव करनेकी अभीप्सा करो, अपने कर्मोको उन्हें समर्पित करो और यह प्रार्थना करो कि वे भीतरसे तुम्हें दिखावें और तुम्हें सम्भाले रखें। यह आरम्भिक अवस्था है और बहुधा इसमें बहुत समय लग जाता है, पर कोई यदि सच्चाई और लगनके साथ इस अवस्थामें से गुजरता है तो मनोवृत्ति कुछ-कुछ बदलना आरम्भ कर देती है और साधक में एक नयी चेतना खुल जाती है जो अन्तरमें श्रीमांकी उपस्थितिके बारेमे, प्रकृतिमें और जीवनमें होनेवाली उनकी क्रियाके बारेमें अथवा सिद्धिका दरवाजा खोल देनेवाली किसी अन्य आघ्यात्मिक अनुभूतिके वारेमें अधिकाधिक सचेतन होना आरम्भ करती है।

\* \* \*

माताजीको स्मरण करो और, यद्यपि शरीरसे तुम उनसे बहुत दूर हो, उनको अपने साथ अनुभव करनेका प्रयास करो और तुम्हारी आन्तर सत्ता जिस चीजको उनकी इच्छा बतलावे उसीके अनुसार कार्य करो। तब तुम अच्छी तरह उनकी और मेरी उपस्थितिका अनुभव कर सकोगे और एक संरक्षणके रूपमे अपने चारों ओर हमारे वातावरणको लिये रहोगे तथा स्थिरता और ज्योतिका एक राज्य सर्वत्र तुम्हारे साथ बना रहेगा।

१२-१२-१६३६

# माताजीके चित्रसे शक्ति ग्रहण करना

प्र० जब मै माताजीके चित्रोंके सामने घ्यान करने बैठता हूँ या उनके चरणोंका चित्र खीचता हूँ तब मैं शक्ति ग्रहण करता हूँ। क्या यह केवल काल्पनिक अनुभव है?

उ०- नहीं, यह सिर्फ काल्पनिक नहीं है। उनके (चित्रोंके) पास घ्यान करनेसे तुम उनके द्वारा माताजीके साथ संस्पर्श करनेमें समर्थ हुए हो और उनकी शक्ति तथा उपस्थितिका कुछ अंश वहां मौजूद है।

88-0-8838

## नीरोग करनेवाली शक्तिका कार्य और माताजी

प्र०— नीरोग करनेवाली शक्तिके कार्यके विषयमें 'अ' के साथ मेरी गरमागरम लेकिन मित्रतापूर्ण बहस हो गयी थी। उसका मत था कि अब चूँकि उसे यहां उतार लाया गया है, संसारके अन्य भागोंमें भी उसके किया करनेकी सम्भावना है और कोई भी राम, श्याम और यदु आध्यात्मिक दृष्टिसे अनुन्नत होनेपर भी इसका व्यवहार कर सकता है। क्या यह सच है?

उ०- वह किया कर सकती है पर प्रत्येक 'र', 'श' और 'य'के द्वारा नही,---कम-से-कम आरम्भमें तो नही।

३-२-१६३६

प्र०— मैंने प्रतिवाद किया कि नीरोग करनेवाली शक्ति केवल माता-जीके द्वारा कार्य करेगी और दूसरे इसका उपयोग करनेमें भी तभी समर्थ होंगे जब कि वे किसी रूपमें उनके प्रति खुले होंगे या ज्ञानपूर्वक उनके साथ सम्बन्ध बनाये होंगे और उनके साथ भौतिक सम्पर्क रखते होंगे। इन शर्तोको पूरा किये विना कोई उसका व्यव-हार नहीं कर सकता। आपका क्या कहना हैं?

उ०- निश्चय ही आरम्भमें यही होगा, अगर वह सच्ची शक्ति हो, पर जब वह एक वार पृथ्वी-चेतनामें जमकर बैठ जायेगी तब रोग दूर करनेमें अतिभौतिक शक्तिक अधिक व्यापक व्यवहार करना सम्भव हो सकेगा।

और यह भी हमेशा जरूरी नहीं है कि जिस 'सम्बन्ध'की वात तुम कहते हो वह सचेतन ही हो। उदाहरणार्थ, बिना जाने ही कुए (Coué) का सम्बन्ध माताजीके साथ था। किसी भी आदमीके 'कुए' को जाननेसे बहुत पहले ही उन्होंने उसके कुछ शक्ति प्राप्त करने और उसके कार्यके प्रारम्भ होनेकी वात मुभक्ते कही थी (अवश्य ही वह उसका नाम नही जानती थीं, पर उन्होंने

उसका और उसके कार्य का वर्णन ऐसे ढंगसे दिया था कि वह स्पष्ट ही उसके साथ मिलता-जुलता था)।

. ३-२-१६३६

## VII

# श्रीमाताजीके साथ सच्चा सम्बन्ध

# श्रीमाताजीके साथ सच्चा सम्बन्ध

#### माताजीके साथ विशेष सम्बन्ध

निश्चय ही यह ठीक है कि भगवान्में कोई पसन्दगी या नापसन्दगी नही है और वह सबके प्रति सम होते है, पर यह वात प्रत्येकके साथ एक विशिष्ट सम्बन्ध रखनेसे नहीं रोकती। फिर यह सम्बन्ध अधिक या कम तादात्म्य या एकत्वपर नहीं निर्भर करता। शुद्धतर आत्मा अधिक आसानीसे भगवान्के पास पहुँचता है। अधिक विकसित स्वभावके पास अधिक रास्ते होते ही है जिनके द्वारा वह उनसे मिलता है। तादात्म्य एक प्रकारका आध्यात्मिक एकत्व उत्पन्न करता है। परन्तु और दूसरे व्यक्तिगत सम्बन्ध भी हैं जो दूसरे कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। सभी सम्बन्धोंके एक कारणसे ही निश्चित होनेकी वात अत्यन्त जिंदन है।

हां, जिन योगियोंकी उन्नति माताजीके व्यक्तिगत हस्तक्षेपके ऊपर नहीं निर्भर करती उन्हें उनके साथ कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करनेकी आवश्यकता नहीं — उनके लिये केवल एक दूरका आध्यात्मिक संस्पर्श ही पर्याप्त है। कोई-कोई विशेष सम्बन्ध भी बनाये रख सकते हैं, पर अपनी साधनाके किसी विशिष्ट रूपके कारण ही वे ऐसा करते हैं। दूसरी ओर, कोई साधक साधनामें कोई प्रगति न करनेपर भी श्रीमाताजीके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध वनाये रख सकता है। इस विषयमें सभी प्रकारकी सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

जो लोग यहां आये हुए है और जिनका चैत्य पुरुष एक सम्बन्ध स्थापित करने योग्य पर्याप्त रूपमें विकसित हो चुका है उन सभी लोगोंके साथ माताजी-का एक ऐसा सम्बन्ध है। दूसरे लोगोंके लिये इस बातकी एक सम्भावना ही अधिक है, यह जीवनमें सिद्ध नहीं हुई है।

मोटे तौरपर कहें तो अभिव्यक्त सत्ताके तीन अंग है जो यहांपर कार्य करते हैं — 1. कमविकासमें आया हुआ चैत्य पुरुप जो अपने साथ पूर्वजीवनोंका प्राचीन अनुभव और 'पुराने व्यक्ति-स्वरूपोंका कुछ अंश ले आता है, उतना ही अग ले आता है जो वर्तमान जीवनके लिये उपयोगी बनाया जा सके; 2. वर्तमान रूप जो इस जन्मके कारण मिला है और जो बहुत-सी जटिल चीजोंके मिलनेसे बना है; 3. भावी सत्ता, जिसका, हमारे अपने लिये, अर्थ होता है वर्तमान अभिव्यक्तिके ऊपरकी उच्चतर चेतनाकी महान् धाराएं जिनके साथ युक्त होनेपर रूपान्तर अधिक सम्भव होता है और जिस कार्यका प्रयास किया जा रहा है

वह पूरा हो सकता है।

चैत्य पुरुष ही वह चीज है जो पूर्वजीवनों या व्यक्ति स्वरूपोंके द्वारा उस चीजके द्वारा, जो उनके अन्दर आवश्यक और अभीतक कियाशील है और जिसे उसने रखा है, संस्पर्श स्थापित करती है।

परन्तु, इसके अलावा, कुछ ऐसे चैत्य पुरुप यहां आये है जो ऊर्घ्व चेतनाकी महत्तर धाराओं के साथ युक्त होने के लिये तैयार हैं, बहुधा उच्चतर लोकों की सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिये जो महान् कार्य यहां किया जानेवाला है उसमें माताजीके साथ घनिष्ठ रूपमें योग देने के लिये विशेष रूपसे उपयुक्त हैं। इन सभी लोगों का माताजीके साथ विशेष सम्बन्ध है जो उनके पूराने सम्बन्ध अतिरिक्त है।

वर्तमान रूपका जहांतक सम्बन्ध है, उसमें स्पष्ट ही ऐसे तत्त्व हो सकते है जो, माताजीके साथ सहयोग न देने या उनसे न मिलनेके कारण, अपनेको उनसे अपरिचित अनुभव करे। ऐसा ही तत्त्व यह अनुभव कर सकता है कि वह रास्तेमें खड़ा है; परन्तु यह एक बाहरी रचना है और कम-से-कम अपने वर्तमान स्वरूपमें यह न तो पुराने विकाससे सम्बन्ध रखता है और न भावी विकाससे। इसे या तो नष्ट हो जाना होगा या रूपान्तरित।

2539-3-a9

इस प्रसंगमें बहुत-ही अधिक मानसिक सूक्ष्मताओं में उतर पड़ना कोई अधिक सहायक नही; यह एक ऐसा विषय है जो मानसिक विश्लेपणसे परे है और इसके वारेमें मनकी रचनाएं, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिवश, या तो बहुत ही कम अंशमें सच्ची होती हैं या फिर भ्रान्तिपूर्ण।

एक विश्वव्यापी भगवत्प्रेम है जो सबके लिये एक-सा है। एक चैत्य सम्बन्ध भी है जो व्यक्तिगत है; वह सार-रूपमें तो सबके लिये एक समान है, पर उसमें प्रत्येकके साथ एक विशेष सम्बन्धके लिये भी स्थान है जो सबके लिये एक-सा नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके दृष्टान्तमें भिन्न-भिन्न होता है। यह विशेष सम्बन्ध प्रत्येक दृष्टान्तमें पृथक्-पृथक् रहता है और इसका एक अपना ही स्वभाव होता है। जैसा कि कहा जाता है, यह अपने ही ढंगका होता है और अन्य सम्बन्धोंके साथ इसकी तुलना या बराबरी नहीं की जा मकती, न उनके पैमानेसे इसे मापा ही जा सकता है, क्योंकि इनमें से हर एक भी अपने ही ढंगका होता है। अतएव कम या अधिकका प्रश्न यहां सर्वथा असङ्गत है।

यह कहना विलकुल गलत है कि माताजी सबसे अधिक उनसे प्रेम करती हैं जो शरीरसे उनके सर्वाधिक निकट हैं। यह बात मैं कितनी ही बार कह चुका हूँ पर लोग इसपर विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंिक वे मान लेते हैं कि माताजी साधारण मनुष्योंकी तरह प्राणिक भाव-भावनाओं जी गुलाम हैं और प्राणकी रुचि-अरुचियों से शासित होती हैं। "जिन्हें वे पसन्द करती हैं उन्हें अपने समीप रखती हैं, जिन्हें कम पसन्द करती है उन्हें कम समीप रखती हैं, जिन्हें कम पसन्द करती हैं उन्हें कम समीप रखती हैं, जिन्हें वे पसन्द नहीं करती या जिनकी परवा नहीं करती उन्हें दूर रखती हैं", यह है उनका बचकाना तर्क। जो लोग अपने साथ सदा ही माताजी-की उपस्थित और प्रेम अनुभव करते हैं उनमेसे बहुतेरे छः महीनोमें एक बार या फिर वर्षमें एक बारको छोड़कर कदाचित् ही उनके दर्शन करते हैं,—हां, प्रणाम और घ्यानके समयके दर्शन इससे अलग है। दूसरी ओर, यह हो सकता है कि शरीरसे उनके समीप रहनेवाला या उन्हें बारबार देखनेवाला ऐमी चीज विलकुल ही न अनुभव करे; वह शिकायत कर सकता है कि माताजी-की सहायता एवं प्रेम उसे विलकुल ही प्राप्त नहीं या जितना वे इन्हें दूसरोंको देती है उसकी तुलनामें नहींके बराबर प्राप्त हैं। यदि ऊपर दिया गया वचकान ढंगका सरल त्रैराशिक नियम सच्चा होता तो ऐसे भावोद्गार सम्भव ही न होते।

कोई माताजीके प्रेमको अनुभव करता है या नहीं यह इसपर निर्भर करता है कि वह उसकी ओर खुला है या नहीं। यह चीज शारीरिक समीपतापर निर्भर नहीं करती। खुलनेका अर्थ है उन सब चीजोंको दूर करना जो मनुष्यको आन्तरिक सम्बन्धके प्रति अचेतन बना देती हैं— यह विचार कि इस सम्बन्धको अपनी सताके भीतर अनुभव करनेके स्थानपर केवल किसी बाह्य अभिव्यक्तिके द्वारा ही मापना होगा, मनुष्यको आन्तरिक सम्बन्धके प्रति जितना अधिक अचेतन बनाता है उतना और कोई चीज नहीं बना सकती; यह व्यक्तिको उन बाह्य अभिव्यक्तियोंके प्रति अन्धा या असंवेदनशील बना देता है जो वहां विद्यमान होती हैं। कोई शरीरसे दूर है या पास इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। शरीरसे दूर होता हुआ या माताजीके दर्शन नहींके बरावर करता हुआ भी मनुष्य आन्तरिक सम्बन्ध अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर, चाहे मनुष्य शरीरसे माताजीके पास हो या प्रायः ही उनके भौतिक सान्नध्य (उप-स्थिति) में रहे तो भी यह सम्भव है कि जब आन्तरिक सम्बन्ध विद्यमान हो तब वह उसे अनुभव न कर पाये।

११-६-१६३५

यदि साधक माताजीके प्रति कृतघ्न बन जाय तो इसका मतलब है कि वह साधना या माताजीको नही चाहता था, बल्कि अपनी कामनाओं और अपने अहंकारकी तुष्टि चाहता था। यह योग नहीं है।

माताजी किसीके साथ "घंटों" मुलाकात नहीं करती — यदि कोई घंटों उनके पास रहे तो वह बहुत थक जायंगी।

माताजी 'अ'के साथ औरोंकी अपेक्षा अधिक मुलाकात इसलिये नहीं करती थी कि वह औरोंकी अपेक्षा उसे अधिक प्यार करती थी; विल्क इसिलये कि वे उसके द्वारा कार्यके लिये कुछ ऐसी चीज करा लेनेकी कोशिश करती थी जो हो जानेपर सबके लिये एक महान् विजय होती। परन्तु ठीक इसी कारण कि उसने इसे गलत रूपमें लिया और इसे एक व्यक्तिगत भौतिक सम्बन्ध और अपनी अहंकारपूर्ण कामनाकी तृष्तिके रूपमें पकड़नेके लिये व्यग्न हो उठा, वह असफल हुआ और उसे चला जाना पड़ा। तुम्हारा "अंग" भी वही इन्द्रियाश्रित अहंकारकी मूर्खतापूर्ण और अज्ञानमय मांग पेश करता है और यदि माताजी इतनी मूर्ख हो कि उसे सन्तुष्ट करें तो इसका परिणाम 'अ' के जैसा ही होगा।

माताजीने इसलिये शरीर ग्रहण किया कि स्थूल ढंगका एक कार्य करना है (उसमें स्यूल जगत्का परिवर्तन भी शामिल है); वे लोगोंके साथ "स्यूल सम्बन्ध" स्थापित करनेके लिये नहीं आयी है। कुछ लोग कार्यमें हिस्सा बंटानेके लिये उनके साथ आये है; कुछ लोगोंको उन्होंने बुलाया है, दूसरे लोग ज्योति की खोज करने आये हैं। प्रत्येकके साथ उनका एक व्यक्तिगत सम्बन्ध है अथवा व्यक्तिगत सम्बन्ध होनेकी सम्भावना है, परन्तु प्रत्येक सम्बन्ध अपने-अपने ढंगका अलग है और कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्हें प्रत्येक व्यक्तिके साथ समान रूपसे एक ही वात करनी चाहिये-कोई भी आदमी अपने अधिकारके रूपमें यह दावा नहीं कर सकता कि उन्हें शरीरसे उसके निकट रहना होगा क्योंकि वह शरीरसे दूसरोंके निकट है। कुछ लोगोंने उनके साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध बना रखा है, फिर भी वे उनसे बहुत कम मुलाकात करती हैं -कुछ लोगोंका व्यक्तिगत सम्बन्ध कम धनिष्ठ है और फ़िर भी किसी-न-किसी कारणवंश वे उनके साथ अधिक वार और अधिक देरतक मुलाकात कर सकती है। इस प्रमंगमें स्थूल मनके मूर्खतापूर्ण गणित-जैसे नियमोंका व्यवहार करना निरर्थक है। तुम्हारा स्थूल मन यह नहीं समक्त सकता कि माताजी क्या करती है; उसके मूल्य, मानदण्ड और भावनाएं माताजीकी नहीं हैं। और उन्हें क्या करना चाहिये इसकी माप-जोख अपने व्यक्तिगत प्राणकी मांग या कामनाके द्वारा करना तो और भी अधिक बुरा है। वही रास्ता आघ्यात्मिक

सर्वनाशका है। माताजी प्रत्येक प्रसंगमें उस प्रसंगके अनुकूल विभिन्न कारणोंके अनुसार कार्य करती हैं।

#### माताजीके सच्चे वच्चे

वे ही माताजीके सबसे नजदीकी वच्चे है जो उनकी ओर खुले हुए है, उनकी आन्तर सत्तामें उनके निकट है, उनकी इच्छाके साथ 'एक' हो गये है— वे लोग नही जो शरीरसे उनके सबसे अधिक निकट है।

\* \* \*

यदि किसीको निकट आन्तरिक सम्बन्ध प्राप्त हो तो वह माताजीको सदैव अपने पास और अन्दर तथा चारों ओर अनुभव करता है और उससे अधिक निकट भौतिक सम्बन्धको उस सम्बन्धकी खातिर ही प्राप्त करनेके लिये कर्तई आग्रह नहीं करता। जिन्हें यह प्राप्त नहीं उन्हें इसके लिये अभीप्मा करनी चाहिये और दूसरे प्रकारके सम्बन्धके लिये लालायित नहीं होना चाहिये। यदि उन्हें वाह्य समीपता प्राप्त हो जाय तो उन्हें पता चलेगा कि आन्तरिक एकता और समीपताके विना उसका कुछ अर्थ नहीं। शरीरसे व्यक्ति माताजीके पास हो सकता है और फिर भी उनसे उतना दूर हो सकता है जितना सहराका महस्थल।

8838-3-88

# माताजीके साथ आन्तरिक एकत्व और बाहरी सम्बन्ध

आघ्यात्मिक एकत्व भीतरसे आरम्भ होना चाहिये और फिर वहांसे वाहरकी ओर फैलना चाहिये; वह किसी भी वाहरी चीजपर अवलम्बित नहीं हो मकता — क्योंकि, अगर इस तरह अवलम्बित हो तो, वह एकत्व आघ्यात्मिक या सच्चा नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी भूल है जो यहां बहुतसे आदमी करते हैं; वे माताजीके साथ बाहरी प्राणगत या भौतिक सम्बन्धपर ही सारा जोर डाल देते है; प्राणगत आदान-प्रदान या भौतिक सम्पर्कके लिये आग्रह करते हैं और जब वे उसे सन्तोषप्रद मात्रामें नहीं पाते तब वे सब प्रकारके गोलमाल, विद्रोह, शंका-सन्देह और अवसादमें जा गिरते हैं। यह एकदम गलत दृष्टि है और इसने बहुत अधिक बाधा और उपद्रव ही खड़ा किया है। मन, प्राण

और शरीर एकत्वमें भाग ले सकते है और भाग लेना ही उनके लिये अभिप्रेत है, पर उसके लिये उन्हें चैत्य पुरुषकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, स्वय चैत्य-भावापन्न हो जाना होगा; एकत्वको मुलतः चैत्य और आध्यात्मिक एकत्व होना होगा और मन, प्राण और शरीरतकमें फैल जाना होगा। शरीरतकको इस योग्य हो जाना होगा कि वह सूक्ष्म रूपसे माताजीका सान्निध्य, उनकी ठोस उपस्थिति अनुभव कर सके — केवल तभी एकत्व वास्तवमें स्थापित हो सकता और पूर्ण बन सकता है एवं केवल तभी कोई भौतिक सामीप्य या सस्पर्श अपना सच्चा मृल्य प्राप्त कर सकता और अपने आध्यात्मिक उद्देश्यको सिद्ध कर सकता है। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक कोई भी भौतिक संस्पर्श वस उतना ही मूल्य रखता है जितना कि वह आन्तरिक साधनामें सहायता पहुँचाता है; परन्तू कितना-सा दिया जा सकता है और कौन-सी चीज सहायक या बाघक होगी - इसका विचार एकमात्र माताजी ही कर सकती है, साधक इस विषयमे निर्णायक नहीं बन सकता - वह तो अपनी कामनाओं और निम्न-तर प्राणमय अहंकारके द्वारा पयभ्रष्ट हो जायगा जैसा कि वास्तवमें बहुत से लोग हो चुके है। जब प्राणगत मांग मौजूद होती है, प्राण दावा करता है, विद्रोह करता है और वाहरी सम्पर्क या सामीप्यकी कामनाको इन सब चीजों-का कारण या एक अवसर बना देता है तो ये सब चीजें आन्तरिक एकत्वके विकमित होनेमें वडी रुकावट डालती है, उसमें विलकुल ही सहायक नही होती। अपने अज्ञानवश साधक वरावर ही यह कल्पना करते हैं कि जब श्रीमाताजी एक व्यक्तिके साथ दूसरेकी अपेक्षा अधिक मुलाकात करती है, तब इसका कारण यह है कि वे उसे अधिक पसन्द करती हैं और उस व्यक्तिको अधिक प्रेम तथा सहायता दे रही है। यह एकदम भूल है। शारीरिक सामीप्य और संस्पर्ग वास्तवमें साधकके लिये एक कठोर अग्निपरीक्षा हो सकता है; वह प्राणगत मांग, दावा, ईर्प्या आदिको बहुत ऊंचे शिखरतक ऊपर उठा सकता है; फिर दूसरी ओर, हो सकता है कि उसके कारण साधक बाहरी सम्बन्धसे ही सन्तुष्ट हो जाय और आन्तरिक एकत्वके लिये कोई सच्चा प्रयास न करे; अथवा वह, साधारण और परिचित होनेके कारण, एक यांत्रिक चीज वन जाय और किसी भी आन्तरिक उद्देश्यके लिये एकदम वेकार हो जाय — ये मब चीजें केवल सम्भव ही नहीं है विलक बहुत लोगोंमें घटित भी हुई हैं। श्रीमाताजी यह जानती हैं और इसलिये इस विषयमें उनकी व्यवस्थाका कारण लोग जो कुछ समभते है उससे एकदम भिन्न होता है।

एकमात्र सुरक्षित वात है सबसे पहले और पूर्ण रूपसे आन्तर एकत्वपर ध्यान जमाना, उसीको प्राप्त करने योग्य एकमात्र चीज बना लेना और बाहरी किसी भी चीजके लिये सभी तरहकी मांगों और दाबोंको अलग छोड देना. जो कुछ मां दें वस उसीसे सन्तष्ट रहना और एकदम उन्हींके ज्ञान और देख-रेखपर निर्भर करना। यह बात बिलकल स्पष्ट हो जानी चाहिये कि जो कामना, विद्रोह, शंका-सन्देह, अवसाद, भीषण संघर्ष आदि उत्पन्न करती है वह कभी आध्यात्मिक कियाका सच्चा अंग नही हो सकती। अगर तुम्हारा मन कहे कि यह उचित है, तब निञ्चय ही तुम्हें मनके सुभावोंपर अविश्वास करना चाहिय। वस उसी एक आवश्यक चीजपर पूर्ण रूपसे ध्यान एकाग्र करो, और, उन सभी सम्भावनाओं और शक्तियोंको, अगर वे आवे तो, अलग रख दो जो उस चीजमें गड़वड़ी उत्पन्न करना चाहे अथवा तुम्हे विपयगामी वनावें। इन सब चीजोंके लिये जो प्राणकी स्वीकृति होती है उसे जीतना होगा, पर उसके लिये सबसे पहली वात है सब प्रकारकी मानसिक स्वीकृति देना अस्वीकार कर देना: क्योंकि मानसिक अनमोदन उन्हें इतनी अधिक शक्ति प्रदान करता है जितनी उन्हें अन्य किसी प्रकार नहीं प्राप्त होती। मन और गम्भीरतर भावमय सत्तामें समुचित भाव जमाओ -- जब विपरीत शक्तियां उठ खड़ी हों तब उसीसे चिपके रही और उसी दढ चैत्य भावके द्वारा उन्हें दूर भगा हो।

**७**६३१-६-४१

## वाहरी और भीतरी मां

यह ठीक है कि माताजी अनेक रूपोंवाली हैं, परन्तु वाहरी और भीतरी मांके वीच, बहुत कठोर विभेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे केवल 'एक' ही नहीं है, वरन् शरीररूपी मां अपने अन्दर अन्य सभी रूपोंको धारण करती है और उन्हींके अन्दर आन्तर और वाह्य सत्ताके वीच सम्बन्ध स्थापित होता है। परन्तु वाहरी माताजीको सचमुचमें जाननेके लिये हमें यह जानना होगा कि उनके भीतर क्या है और केवल वाहरी आकारकी ही ओर नहीं देखना होगा। ऐसा करना केवल तभी सम्भव होता है जब मनुष्य अपनी आन्तर सत्ताके द्वारा उनके साथ मिलता है और उनकी चेतनामें विद्वत होता है — जो लोग केवल वाहरी सम्बन्ध ही स्थापित करना चाहते है वे ऐसा नहीं कर सकते।

\* \* \*

मैं नहीं जानता कि कैसे तुम अभिव्यक्त रूपके 'अन्दर निवास करने' जा रहे हो। यह तो सम्भव है कि व्यक्ति, यहांतक कि उसकी भौतिक सत्ता भी, माताजी-की चेतनामें निवास करे और माताजीका अभिव्यक्त रूप इस एकताका केन्द्र हो। शायद तुम्हारा यही मतलव है? पर यह तुम कैसे करोंगे यदि अन्य भागोंको वैसे ही रहनेके लिये स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय जैसे वे है? वे तुम्हें निरन्तर सच्ची चेतनासे वाहर खींचते रहेंगे जैसा वे अब करते हैं। और उनका परिवर्तन भला कैसे होगा यदि उन्हें बदलनेके लिये उनके अन्दर माताजीकी शक्ति न हो?

28-2-88

#### माताजीके साथ सच्चा आन्तरिक सम्बन्ध

आन्तरिक (अन्तरात्माके) सम्बन्धका तात्पर्य यह है कि मनुष्य माताजीकी उपस्थितिका अनुभव करे, सर्वदा उनकी ओर मुड़ा रहे, यह जाने कि उनकी शक्ति ही उसे चला रही है, पथ दिखा रही है और सहायता कर रही है, उनके प्रति प्रेमसे भरपूर रहे और चाहे वह शरीरसे उनके पास हो या न हो, बराबर ही उनका महान् सामीप्य अनुभव करे। यह सम्बन्ध मन, प्राण और आन्तर शरीरको तवतक उपर उठाता जाता है जबतक कि मनुष्य अपने मनको माता-जीके मनके समीप, अपने प्राणको उनके प्राणके साथ सुसमंजस और अपनी शारीरिक चेतनातकको उनसे भरा-पूरा अनुभव नहीं करता। ये सभी आन्तरिक एकत्वसे, केवल आत्मा और आन्तर स्वरूपके अन्दरके नहीं प्रत्युत प्रकृतिके अन्दरके एकत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली वाते है।

मुक्ते याद नहीं आता कि मैंने क्या लिखा था, परन्तु यह एक घनिष्ठ आन्तर सम्बन्ध है और बाहरी सम्बन्धसे एकदम भिन्न है। बाहरी सम्बन्ध तो केवल इस बातपर निर्भर करता है कि मनुष्य किस प्रकार उनके साथ बाहरी भौतिक स्तरमें मिलता है। यह बिलकुल सम्भव और सच्ची बात है कि यदि कोई उनको शरीरसे केवल प्रणाम और घ्यानके समय तथा वर्षमें केवल एक बार, सम्भवतः जन्मदिनके अवसरपर ही देखे तो भी यह घनिष्ठ आन्तर सम्बन्ध पाया जा सकता है।

सम्पर्क तो वरावर ही रहता है, आत्मामें और चैत्य पुरुषमें; परन्तु मन, प्राण

और शरीरमें यदि बाधाएं हों तो फिर वह सम्पर्क प्रकट नहीं हो सकता, अथवा, यदि प्रकट हो भी तो, उसमें ऐसी चीजें मिली होती हैं जो उसे अपूर्ण और अनुपयुक्त बना देती हैं। सच्चा सम्पर्क तो चैत्य और आध्यात्मिक ही है; अन्य अंगोंका सम्बन्ध इसी चैत्य और आध्यात्मिक सम्बन्धके आधारपर वनाये रखना चाहिये और तभी यह स्थायी हो सकता है।

भगवान्के सायका सम्बन्ध, भाताजीके सायका सम्बन्ध होना चाहिये प्रेम, श्रद्धा-भक्ति, विश्वास, निर्भरता और आत्मसमर्पणका सम्बन्ध; साधारण प्रकारका कोई भी दूसरा प्राणगत सम्बन्ध ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है जो साधनाके विरुद्ध होती है — जैसे, कामना-वासना, अहंकारपूर्ण अभिमान, मांग, विद्रोह और अज्ञानमयी राजसिक प्रकृतिका सारा विक्षोभ जिससे दूर हटना ही साधनाका लक्ष्य है।

75-8-8633

#### सतत चैत्य सामीप्य

प्रo- मैं अपने-आपको माताजीके बहुत नजवीक अनुभव करता हूँ मानो हमारे बीच कोई पार्थक्य ही न हो। लेकिन यह कैसे सम्भव हो सकता है जब कि उनके और मेरे बीच इतनी बड़ी खाई है -- वे तो हैं अतिमानसिक स्तरपर और मैं हूँ मानसिक स्तरपर?

उ० - परन्तु माताजी केवल अतिमानिसक स्तरपर ही नही हैं विल्क सभी स्तरों-पर है। और विशेषकर चैत्य भाग (आन्तर हृदय) में वह प्रत्येक व्यक्तिके समीप है, इसलिये जब चैत्य भाग खुलता है तब स्वभावतः ही सामीप्यका अनुभव होता है।

११-१२-१६३३

जो चीज आवश्यक है वह है तुम्हारे चैत्य पुरुषका आगे आना और मेरे तया माताजीके प्रत्यक्ष, यथार्थ तथा सतत आन्तर संस्पर्शके प्रति तुम्हें खोल देना। हा. यह बहुत उत्साहित करनेवाली प्रगति है। अगर तुम विशालता और स्थिरता को पहलेकी तरह बनाये रखी और साथ ही हृदयमें माताजीके लिये प्रेम भी बनाये रखो तो सब सुरक्षित रहेगा - क्योंकि इसका अर्थ होगा योगका द्विविध आधार -- अपनी शान्ति, स्वतन्त्रता और आत्मप्रसादके साथ ऊपरसे उच्चतर चेतनाका अवतरण तथा चैत्य परुपका उदघाटन जो समस्त प्रयास या समस्त स्वाभाविक क्रियाको सच्चे लक्ष्यको ओर मोडे रखता है।

8638-08-08

#### माताजीका प्रेम

तुम माताजीके बच्चे हो और अपने बच्चोंके लिये माताजीका प्रेम असीम है तथा वे उनके स्वभावके दोपोंको धैर्यके साथ सहन करती है। माताजीका सच्चा बच्चा होनेकी चेप्टा करो; वे तुम्हारे भीतर ही है, पर तुम्हारा बाहरी मन छोटी-छोटी निरर्थक वातोंमें लगा रहता है और वहचा उनके विपयमें वहत अधिक हो-हल्ला मचाया करता है। तुम्हें केवल स्वप्नमें ही माताजीको नहीं देखना चाहिये वल्कि सब समय उन्हें अपने साथ और अपने भीतर देखना और अनुभव करना सीखना चाहिये। तब तुम अपनेको संयत करना और परिवर्तित करना अधिक आसान पाओगे - क्योंकि वहां मौजद होनेके कारण माताजी ही तुम्हारे लिये यह कर देनेमें समर्थ होंगी।

शीमाताजीके विषयमें ये भाव और साथ ही यह कि केवल काम करनेके बदलेमें ही लोगोंको उनका प्रेम प्राप्त होता है अथवा उन्ही लोगोंको प्राप्त होता है जो साधना अच्छी तरह कर सकते हैं, यह प्राणगत-भौतिक मनका अर्थहीन साधारण विचार है और इसका कोई मृल्य नही।

26-2-2630

यदि ध्यानसे तुम्हें सिरदर्द हो जाता है तो तुम्हें ध्यान नहीं करना चाहिये। यह मोचना भूल है कि ध्यान साधनाके लिये अनिवार्य है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो घ्यान नहीं करते, किन्तु वे माताजीके समीप है और उतनी अच्छी तरह

प्रगति करते है जितनी लम्बे घ्यान करनेवाले साधक।

एकमात्र आवश्यक वस्तु है माताजीकी ओर मुडे होना और वस केवल इसीका प्रयोजन है। डरो मत और न उदास ही होओ, पर माताजीको तुम्हारे अन्दर और तुम्हारे द्वारा अपना कार्य शान्तिसे करने दो और तब सब कुछ ठीक हो जायगा।

2839-8-28

निश्चय ही तुम्हारे लिये यह आवश्यक नही है कि तुम इसलिये 'अच्छा' वनो कि माताजी तुम्हें अपना प्रेम दे सकें। उनका प्रेम वरावर ही है और उस प्रेमके सामने मानव-प्रकृतिकी अपूर्णताओंका कोई मूल्य नही। एकमात्र आवश्यक वात यह है कि तुम वहांपर वरावर उसके विषयमें सचेतन वने रहो। उसके लिये यह जरूरी है कि चैत्य पुरुष सामने आ जाय — क्योंकि चैत्य पुरुष ही जानता है, जब कि मन, प्राण और शरीर केवल ऊपरी रूपोंको देखते और उनकी गलत व्याख्या करते हैं।

२४-६-१६३६

'क्ष' सम्भवतः दो भूलें कर रहा है — पहली, वह यह आशा करता है कि माताजी अपने प्रेमको बाह्य रूपोंमें प्रकट करेंगी; दूसरी, फलकी कोई मांग न कर अपने-आपको खोल रखने और समर्पित कर देनेकी ओर मन लगानेके बदले वह उन्नतिकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये ही दो भूलें है जिन्हें साधक बराबर करते रहते है। अगर कोई अपने-आपको खोले, अगर कोई आत्मसमर्पण करे तो फिर जैसे ही प्रकृति तैयार होगी वैसे ही उन्नति भी अपने-आप होगी; परन्तु उन्नतिके लिये व्यक्तिगत रूपसे मनको एकाग्र करनेसे कठिनाइयां, वाधा-विरोध और निराशा ही उत्पन्न होती है, क्योंकि उस समय मन समुचित दृष्टि-से चीजोंको नहीं देखता। 'क्ष'के ऊपर माताजीकी विशेष कृपा है और प्रत्येक दिन प्रणामके समय वे उसे एक ऐसी शक्ति देनेकी चेट्टा करती है जो उमे सहारा दे। उसे अपने मन और प्राणमें खूब शान्त-स्थिर वने रहना सीवना चाहिये और अपने-आपको उत्सर्ग कर देना चाहिये जिसमे वह मचेतन हो सके तथा साथ ही ग्रहण कर सके। मानव-प्रेमसे भिन्न, भागवत प्रेम गभीर, विशाल

और नीरव होता है; उसे पहचानने और उसका प्रत्युत्तर देनेके लिये साधकको भी अचंचल और उदार-विशाल होना चाहिये। उसे वस समर्पित हो जाना ही अपना पूर्ण उद्देश्य बना लेना चाहिये जिसमें कि वह एक पात्र और यन्त्र वन जाय और अपने-आपको आवश्यक चीजोंसे भरनेके लिये भागवत ज्ञान और प्रेमके ऊपर छोड दे। उसके मनमें इस वातको भी जमकर बैठ जाने दो कि उसे इस बातका आग्रह नहीं करना चाहिये कि एक निश्चित समयके भीतर उसे उन्नति करनी ही होगी, विकास करना ही होगा, अनुभृतियां पानी ही होंगी -- जितना भी समय इसमें लगे. उसे प्रतीक्षा करनेके लिये तैयार रहना चाहिये और प्रयासमें लगे रहना चाहिये तथा अपने समस्त जीवनको ही केवल एक चीज अर्थात् भगवानुको ही पानेकी अभीप्सा और उद्घाटनमें परिवर्तित कर देना चाहिये। अपने-आपको दे देना ही साधनाका रहस्य है, कोई चीज मागना और प्राप्त करना नहीं। जितना ही अधिक कोई अपने-आपको देता है उतना ही अधिक उसमें ग्रहण करनेकी शक्ति बढ़ती है। परन्तु इसके लिये सब प्रकारकी अधीरता और विद्रोह अवश्य दूर हो जाना चाहिये। ऐसे सभी सुभावोंका त्याग करना चाहिये कि हम कुछ पा नहीं रहे हैं, हमें सहायता नही मिल रही है, प्रेम नही मिल रहा है, हमें चले जाना चाहिये, जीवन या आध्यात्मिक प्रयासको ही छोड देना चाहिये।

7839-3-8

स्पष्ट ही है कि लोग यदि माताजीसे साधारण ढंगका प्रेम पानेकी आशा करें तो वे अवस्य निराश होंगे — वह प्रेम जो प्राण और उसके ख्यालोपर आधारित होता है। यह तो ठीक वही प्रेम है जिसे योगमें अतिक्रम करना अथवा अन्य किसी चीजमें रूपान्तरित करना होता है।

१४-३-१६३६

यह सब विलकुल ठीक है। (माताजीके) मानवीय या चैत्य प्रेमको भी बहुतसे लोग अनुभव करने या समभ्रतेमें असमर्थ होते हैं; क्योंकि वह ठीक साधारण मानवीय ढंगका नहीं होता। परन्तु तुम उनसे 'मानव' माताके रूपमें क्यों मिलना चाहते हो ? अगर तुम भगवती माताको मानव-शरीरमें देख सको तो वह पर्याप्त होगा और वह कहीं अधिक लाभदायी मनोभाव होगा। जो लोग मानव माताके रूपमें उनके पास आते हैं वे प्रायः अपनी कल्पनाके कारण संकटमें पड़ जाते है और उनके निकट आनेमें सब तरहकी भूलें करते है।

8838-2-5

प्र० — जब साधकको माताजीकी उपस्थितिका अनुभव नहीं होता तो वह अपनेको अकेला अनुभव करता और कष्ट पाता है। क्या देहमें अवतरित श्रीमां अपने बच्चेका अभाव उस प्रकार अनुभव करती है जिस प्रकार मानवी माता करती है? अथवा क्या वे मानवी मांसे अधिक दु:सी होती हैं क्योंकि वे अपना भाव उतने खुले रूपमें नहीं प्रकट कर सकतीं जितना मानवी मां?

उ० – यदि ऐसी वात होती तो माताजीको हर समय लाखों गुना गहरे दु:खकी अवस्थामें रहना पड़ता — क्योंकि वे केवल साधकोंके लिये ही दु:खी क्यों हों? ऐसी प्रत्येक आत्माके लिये जो अज्ञानमें भटक रही है दु:खी क्यों न हों? वच्चे-को दु:खी होनेकी जरूरत ही नहीं, उसे तो वस जब श्रीमां पुकारे उनके पास वापिस लौट आना चाहिये।

28-E-8E38

तुम्हारा यह विचार कि माताजी सवकी अपने वच्चोंकी तरह देख-भाल करती है और तुम्हारी परवा नहीं करती, स्पष्ट ही एक सर्वथा निराधार विचार हैं और किसी ठोस आधारपर स्थित नहीं। तुम्हारे लिये अपने प्रेममें तथा तुम्हारी देख-भाल करनेमें और तुम्हारे प्रति... अपने ढंगमें वे उतनी ही वात्सल्य-पूर्ण हैं जितनी किन्ही दूसरोंके प्रति और वहुतोंकी अपेक्षा तो तुम्हारे प्रति अधिक वात्सल्यमय हैं। हमें दीख सकनेवाली ऐसी कोई ठोस या विशेष चीज नहीं जिसपर तुम्हारा विचार टिक सके। निश्चय ही, यह माताजीकी भाव-भावनाओंमें विद्यमान किमी वास्तविक तथ्यसे सम्बन्ध नहीं रखता।

पर मैंने देखा है कि इस प्रकारका विचार साघकों और साधिकाओं (विशेष-कर साधिकाओं) के मनोंमें तब 'सदा ही' उठा करता है जब वे निराश हो जाते है या अपने बाहरसे आनेवाले सुभावोंपर घ्यान देते हैं। वे सदा वही वात कहते है जो तुमने कही है, "आप सबसे प्रेम करती और सबकी देख-भाल करती है, केवल मुभसे आप प्रेम नहीं करती, न मेरी परवा ही करती है। स्पष्टत ही मैं योगके अयोग्य हूँ, अन्यथा आप मुक्ते इस प्रकार अपनेसे दूर न रखती। मुभे कभी कुछ भी प्राप्ति नहीं होनेकी। केवल आपको कष्ट देनेके लिये यहां रहनेसे क्या लाभ ? मैं यहां रहूँ ही क्यों ?" परन्तु जव चैत्य पुरुप अच्छी तरह जाग जायगा, तब ये विचार, यह निराशा, ये अशुद्ध धारणाएं अवश्य ही दूर हट जायंगी। अतएव जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह है वस यही निराशा और इसके द्वारा लाये गये गलत सुभाव; यह माताजीकी भाव-भावनाओंमें या तुम्हारे प्रति उनके व्यवहारमें विद्यमान किसी वास्तविक तथ्यसे सम्बन्ध नही रखता। जैसे-जैसे तुम्हारा अन्तःपुरुष, तुम्हारी अन्तरात्मा अधिकाधिक आगे आती जायगी वैसे-वैसे और चीजोंके साथ यह निराशा भी हट जायगी — क्योंकि तुम्हारी अन्तरात्मा यह जानती है कि उसे माताजीसे प्रेम है और माताजी तुमसे प्रेम करती हैं; वह मन और प्राणिक प्रकृतिकी घोला देनेवाले सुभावोंसे अन्वी नही हो सकती।

अतएव इन विचारोंमें मत पड़े रहो जिनका कोई आधार ही नहीं, बिल्क जो केवल निराशाका भाव या बाहरसे आया सुभावमात्र है। अपने अन्दर स्थित चैत्य पुरुपको विकसित होने दो और माताजीकी शक्तिको कार्य करने दो। शिशु और भगवती मांका सम्बन्ध वहां तुम्हारी अन्तरात्मामें है ही; वह अपनेको तुम्हारे मन, प्राण और भौतिक चेतनामें तवतक अनुभव कराता रहेगा जवतक वह सम्पूर्ण चेतनाका एक ऐसा आधार नहीं वन जाता जिसपर सारी माधना दढ और सुरक्षित हो सके।

25-6-55

माताजीका समस्त प्रेम और सहायता तुम्हारे साथ पहलेकी तरह रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नही आयगा। सारी किठनाई आती है प्राणकी गतिविधिसे जो माताजीके हृदय और आत्माके साथ तुम्हारे हृदय और आत्माके घनिष्ठ सम्बन्धमें पूरी तरहमे निवास करनेके स्थानपर, दूसरे साधकोंके साथ तुलना करके, गलत ढगेमे माताजीके प्रेम और सहायताको पाना और उसपर अधिकार जमाना

चाहती है। 'क्ष' के साथ तुम्हारे सम्बन्धमें भी यही बात देखनेमें आती है। पर यह तो एक ऐसा दोप है जो मानव प्रकृतिमें सामान्य रूपसे पाया जाता है और यहां यह बहुतोंमें है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे अपनी प्रकृतिमेसे दूर न किया जा सके। निःसन्देह, क्योंकि तुम्हारा हृदय और अन्तरात्मा इससे मुक्त होना चाहते है, यह हटे विना रह नहीं सकता। अतएव जब यह पुराने अभ्यासके कारण लौट आये तो निरुत्साहित मत होओ। तुम्हारा हृदय और अन्तरात्मा जो कुछ चाहते है वह माताजीके प्रेम और उनकी सहायताके द्वारा अवव्य होकर रहेगा और तुम्हें तमसाच्छन्न करनेवाला अशुद्ध तत्त्व मिट जायगा। २५-६-१६३५

\* \* \*

प्र० मुभे यह भान होता है कि इधर कुछ वर्षोसे मेरा चैत्य-पुरुष मेरी सत्ताके अग्रभागमें सदा ही कियाशील रहता है। क्या यह भान ठीक है?

उ०- यदि तुम्हारा चैत्य आगे आया हुआ है और क्रियाशील है, अर्थात् वह मन, प्राण और शरीरको परिवर्तित और नियन्त्रित करनेमें लगा हुआ है, तो यह कैसी बात है कि तुम्हारे साथ माताजीके व्यवहारोंसे तुम्हारी प्रकृतिमें उयल-पूथल मच गई है? यदि चैत्य अग्रभागमें स्थित और कियाशील हो तो वह प्रकृतिके किसी भी भागको, जो अस्त-व्यस्त होना चाहता है, तुरन्त यह कहेगा "माताजी जो भी किया या निर्णय करें उसे समर्पण और प्रसन्नताके भावसे स्वीकार करना होगा। मनको यह नहीं मानना होगा कि वह माताजीसे अधिक अच्छी तरह जानता है कि क्या किया जाना चाहिये, प्राणको यह नहीं चाहना होगा कि माताजी उसकी मांगों और पसन्दिगयोंके अनुसार कार्य करें। क्योंकि ऐसे विचार और कामनाएं पूरानी प्रकृतिकी चीजें है और चैत्य तथा आघ्यात्मिक प्रकृतिमें उनका कोई स्थान नहीं। वे अहम्भावकी भूलें है।" और यदि चैत्यको प्रकृतिपर नियन्त्रण प्राप्त होता तो विक्षोभ तुरन्त समाप्त हो जाता या क्षीण पड्कर मिट जाता। वास्तवमें, यदि उसे पूर्ण प्रभत्व प्राप्त होता तो ऐसे विक्षोभ सम्भव ही न होते। अतएव यह मानना होगा कि सम्भवतः चैत्य पुरुष तुम्हारी सत्तापर कुछ प्रभाव डालता चला आ रहा है पर उसका नियन्त्रण पूर्ण होनेसे कहीं दूर है या फिर प्राण उठ खड़ा हुआ है और उमने चैत्यको ढककर उसका प्रभाव रोक दिया है। परन्तु यदि चैत्य पूरी तरहसे

सामने आया हुआ हो, ढका हुआ न हो या केवल अभी-अभी उभर ही न रहा हो, तो उसे विलकुल ढक देना सम्भव ही नहीं होगा — तव तो केवल अधिक-से-अधिक ऊपरी सतहपर खलवली हो सकती है जब कि भीतर सब कुछ शान्त, सचेतन और अपित ही रहेगा।

7-6-8838

## माताजीके लिये सच्चा प्रेम

जो प्रेम भगवान्की ओर मुड़ा होता है उसे कभी वह सामान्य प्राणगत भाव नहीं होना चाहिये जिसे साधारणतया लोग प्रेमके नामसे पूकारते हैं; क्योंकि वह प्रेम नहीं है, बल्कि वह तो केवल एक प्राणगत वासना है, आत्मसात् करनेकी सहजवृत्ति है, अधिकार करने और एकाधिकार जमानेकी प्रेरणा है। केवल यही नहीं कि यह दिव्य प्रेम नहीं है विल्क इसे कम-से-कम मात्रामें भी योगके साथ नहीं मिलने देना चाहिये। भगवान्के लिये जो सच्चा प्रेम है वह है आत्मदान, उसमें कोई मांग नहीं होती, वह नित और समर्पणके भावसे भरपूर होता है। वह कोई दावा नहीं करता, कोई शर्त्त नहीं लादता, कोई मोल-तील नहीं करता, ईर्प्या या अभिमान या कोघके कारण किसी प्रकारका आक्रमण नहीं करता -- क्योंकि ये सब चीजें उसकी बनावट में नहीं होतीं। बदलेमें स्वयं भगवती माता भी अपने-आपको देती हैं, पर देती हैं खुले तौरपर — और यह प्रकट होता है कि आन्तर आत्मदानके रूपमें — उनकी उपस्थिति तुम्हारे मनमें, तुम्हारे प्राणमें, तुम्हारी भौतिक चेतनामें विद्यमान रहती है, उनकी शक्ति दिच्य प्रकृतिके अन्दर तुम्हारा पुन:-सृजन करती है, तुम्हारी सत्ताकी सभी गतिविधियों-को अपने हाथमें लेती और उन्हें पूर्णता और सिद्धिकी ओर ले जाती है, उनका प्रेम तुम्हें घेर लेता है और अपनी गोदीमें उठाकर तुम्हें भगवान्की ओर ले जाता है। इसी बातको अपने समस्त अंगोंमें -- एकदम स्थूल अंगतकमें अनुभव करने और प्राप्त करनेकी अभीप्सा तुम्हें करनी चाहिये और इस विषयमें न तो समयकी कोई सीमा है और न परिपूर्णताकी। अगर कोई वास्तवमें इस वातकी अभीप्सा करे और इसे पा ले तो फिर किसी दूसरी मांग अथवा किसी दूसरी अतृप्त कामनाके लिये कोई स्थान नहीं रह जाना चाहिये। और अगर कोई सचमुच अभीप्सा करे तो फिर वह, जैसे-जैसे उसकी पवित्रीकरणकी त्रिया आगे बढ़ती है और उसकी प्रकृतिमें आवश्यक परिवर्तन आता जाता है वैसे-वैसे, उसे निश्चित रूपसे पाता ही है।

ममस्त स्वार्थपूर्ण मांगों और कामनाओंसे अपने प्रेमको शुद्ध रखो; तुम

देखोगे कि उसके प्रत्युत्तरमें तुम इतना अधिक प्रेम पा रहे हो जितना कि तुम सहन और आत्मसात कर सकते हो।

फिर यह भी समभनेकी जरूरत है कि साक्षात्कारकी प्राप्ति ही सबसे मुख्य कार्य है; तुम्हें जो करना है वह यही है, न कि दावों और इच्छाओंकी पूर्ति। जब भागवत चेतना अपने अतिमानसिक प्रकाश और शक्तिके रूपमें उतर आवे और भौतिक सत्ताको रूपान्तरित कर दे, तभी अन्य वस्तुओंको प्रमुख स्थान दिया जा सकता है — और तब भी कामनाको तृप्त नही करना होगा, किन्तु भागवत सत्यको पूर्णतया चरितार्थ करना होगा — प्रत्येकमें तथा 'सर्व' में और उस नवीन जीवनमें जिसे इस सत्यकी अभिव्यक्ति करनी है। दिव्य जीवनमें सब कुछ भगवानके लिये होता है न कि अहंके लिये।

भ्रान्तियां दूर करनेके लिये मुभे शायद दो-एक बातें और कह देनी चाहियें। प्रथम, भगवान्के प्रति जिस प्रेमकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वह केवल आंतरात्मिक प्रेम ही नहीं है; वह प्रेम है व्यक्तिकी सारी सत्ताका, जिसमें प्राण और प्राणमय भौतिक सत्ता भी आ जाती है,—ये सभी आत्मोत्सर्गके लिये एकसमान योग्य हैं। दूसरे, यह मान लेना अशुद्ध होगा कि अगर प्राण प्रेम करे तो अवश्य ही वह ऐसा प्रेम होगा जो अपनी कामनातृष्तिकी मांग करेगा और उसे शर्तके रूपमें लादेगा: यह सोचना गलत होगा कि वह या तो अवश्य ऐसा ही होगा या प्राणके लिये आवश्यक है कि वह अपनी "आसक्ति" से वचनेकी खातिर अपने प्रेमके पात्रसे सर्वथा दूर हट जाय। प्राण अपने याचनारहित आत्मदानमें उतना ही निरपेक्ष हो सकता है जितना प्रकृतिका अन्य कोई भी भाग; जब यह प्रियत्मके लिये स्व को भुला देता है तब कोई भी भाग इसकी अपेक्षा अधिक उदार नहीं हो सकता। प्राण और शरीर दोनोंको सच्चे तरीकेसे — सच्चे प्रेमके तरीकेसे, अहंकी इच्छाके तरीकेसे नहीं — अपना उत्सर्ग करना चाहिये। १-5-१६३१

### सच्चा प्रेम और अहंपरायणता

प्र० हम सभी माताजीका प्रेम चाहते हैं, पर मुभे सन्देह है कि हममेंसे कितने लोग सचमुच माताजीसे प्रेम करते हैं। हममेंसे अधिकतर लोग अपनी निजी पसन्दगी और ना-पसन्दगी, सुख और दुःख, सन्तोष और निराशामें ही निवास करते हैं पर मुश्किलसे कोई आदमी वास्तवमें माताजीको प्यार करता है।

उ०— इसका यह मतलव नहीं है कि उनमें प्रेम नहीं है, पर वह प्रेम स्वार्य-परता, माग और प्राणिक कियाओंसे मिलाजुला और ढका हुआ है। कम-से-कम अधिकतर लोगोंकी यही अबस्था है। निःसन्देह, कुछ लोग ऐसे है जिनमें एकदम प्रेम नहीं है अथवा जो कुछ वे पाते है केवल उसीके लिये 'प्रेम' — अगर उसे यह नाम दिया जाय — करते है; एक या दो ऐसे हैं जो सचमुचमें प्रेम करते है, पर बहुतसे लोगोंमें चैत्य स्फुलिंग घने धुएंमें छिपा हुआ है। उस धुएंसे छुटकारा पाना ही होगा जिसमें कि स्फुलिंगको अग्निशिखाके रूपमें बढ़नेका अवसर प्राप्त हो।

8839-98-3

### चैत्य, मानसिक और प्राणिक मिक्त

प्र०— माताजीके प्रति चैत्य भक्ति, मानसिक भक्ति और प्राणिक भक्तिमें क्या अन्तर है?

उ० चैत्य भक्ति प्रेम और आत्मदानसे बनी होती है और उसमें कोई मांग नहीं होती; प्राणिक भक्ति माताजी द्वारा अधिकृत होने और उनकी सेवा करने-के संकल्पसे तथा मानसिक भक्ति श्रद्धा, और माताजी जो कुछ हैं, जो कुछ कहती और करती हैं उस सबको बिना किसी आपत्तिके स्वीकार कर लेनेके भावसे गठित होती है। अवश्य ही ये सब बाहरी चिह्न हैं — अपने आन्तर स्वरूपमें ये तीनों स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं पर इनके भेदको शब्दोंमें नहीं रक्षा जा सकता।

₹*₹3*9-४-≈

प्र०- क्या इस योगमे मानसिक और प्राणिक भक्तिके लिये कोई स्थान नहीं है ?

उ०- कौन कहता है कि नहीं है? सभी प्रकारकी भक्तिके लिये स्थान हैं वशर्ते कि वह सच्ची भक्ति हो।

२८-४-१६३३

यह है अपने अहम्भाव-सहित पुराना प्राण जो फिर-फिर उभड आता है। यह उच्चतर सत्ताका अनुसरण करने और उन सच्चे भक्तों-जैसा वननेसे इनकार करता है जो कुछ नहीं मांगते और उस सबसे ही सन्तुष्ट रहते हैं जो माताजी करती हैं या नहीं करती; कारण, जो कुछ भी वे करती हैं वह अवश्य ही भला होगा क्योंकि वे भगवती मां है। तुम्हें इस प्राणिक भागपर इस सत्यको वल-पूर्वक लागू करना होगा।

X = 38-X-3

प्र०- शुद्ध और पूर्ण भक्ति कैसे प्राप्त की जाय?

उ०- पहले शान्त अवस्था प्राप्त करो -- फिर उस शान्त भूमिकासे अभीप्सा करो और अपने-आपको शान्त भावसे तथा सचाईके साथ माताजीको ओर स्रोल दो।

१५-११-१६३३

प्र० – मुक्ते भक्तिका एक छोटा-सा कण प्रदान कीजिए, हे मां, बस उसकी एक छोटी-सी कणिका भर। अन्यया, न मालूम मुक्ते क्या हो जायगा, सचमुच मुक्ते यह भी पता नहीं कि मैं यहां कैसे रह मकता हूँ। और मैं आपके चरण-कमलोंका आश्रय छोड़ना भी नहीं चाहता।

उ०- ऐसा करो कि मानसिक आतुरता तुम्हें परेशान न करने पाए। माताजी-की शक्तिकी कियाकी प्रतीक्षा करो। वे तुम्हारे हृदय-कमलको स्रोल देंगी। ऊपरसे आनेवाली ज्योतिमें भक्ति तुम्हारे अन्दर प्रस्फुटित हो उठेगी।

74-90-9835

#### श्रद्धा और प्रेम

प्र०- क्या यह सच नहीं है कि जिन नोगोंको माताजीमें श्रद्धा-

विश्वास है, उनमें उनके लिये प्रेम भी है? क्या श्रद्धा-विश्वास और प्रेम साथ-साथ नहीं रहते?

उ० - सर्वदा नहीं। ऐसे बहुतसे लोग है जिन्हें प्रेमके विना भी कुछ श्रद्धा-विश्वास होता है, यद्यपि उनमें एक प्रकारकी मानसिक भिक्त हो सकती है, और बहुतेरे ऐसे होते है जिनमें कुछ प्रेम तो होता है पर श्रद्धा-विश्वास नहीं होता। परन्तु यदि सच्चा चैत्य प्रेम हो तो श्रद्धा-विश्वास भी उसके साथ रहता है, और यदि पूर्ण श्रद्धा-विश्वास हो तो फिर चैत्य प्रेम शीघ्र जाग्रत् हो जाता है। तुम्हारा कहना तभी ठीक है यदि वह अन्तरात्माका विश्वास हो, अन्तरात्माका प्रेम हो — परन्तु कुछ लोगोंमें केवल प्राणिक भाव ही होता है और जब वह निराश होता है तव वह विद्रोह और कोघ ले आता है और वे चले जाते हैं।

#### माताजीके लिये चैत्य माव

प्रo – वह किस प्रकारका भाव है जिसमें माताजीको केवल देखनेसे ही सन्तोष और आनन्द मिलता है?

### उ०- वह चैत्य भाव है।

प्र०- वह किस प्रकारका भाव है जिसमें माताजीको केवल याद करनेमें ही सन्तोप और आनन्द मिलता है?

#### उ०- चैत्य।

प्र - वह किस प्रकारका भाव है जिसमें माताजीके विरुद्ध कुछ सुननेपर हृदयमें चोट पहुँचती है?

#### उ०- चैत्य।

प्र० – वह किस प्रकारका भाव है जिसमें मनुष्य अपने हृदयमें माता-जीकी उपस्थितिके निकट अपनेको अनुभव करता है जब कि वे शरीरसे बहुत दूर होती है। उ०- चैत्य।

प्र० – मै यह कैसे पता लगाऊं कि मैं पूरे चैत्य प्रेमकी अवस्थामे हूँ?

उ०- अहंकारके अभाव, विशुद्ध भक्ति, भगवान्के प्रति नित और आत्म-समर्पणके द्वारा।

E = 3 9 - X - 3

प्र० — जब सारी-की-सारी प्रकृति "श्रीमां" शब्दके चारों ओर वेदन, चिन्तन और कर्म करनेमें निरत हो तो क्या चैत्य पुरुषकी उपलब्धि हो जायगी?

उ०- वह अपने-आपमें चैत्य अवस्था होगी।

प्र०- क्या चैत्यके पूरी तरहसे सामने आनेसे पहले उसके द्वारा माताजीके साथ सचेतन सम्पर्क स्थापित हो सकता है?

उ०- हां, चैत्य तो वहां सदा ही उपस्थित है।

प्रo- जव-जव भी मैं माताजीके दर्शन करता हूँ, हर बार ही मुभे प्रेम और आनन्दकी अनुभूति क्यों नही होती ?

उ०- जहांतक प्रेम एवं आनन्दका प्रश्न है, वह चैत्यके ऊपरकी ओर उभर आनेपर निर्भर करता है।

78-0-9838

प्रo- जब कभी माताजीके लिये आन्तरिक प्रेम फूट पड़ता है, आंस भी उमड आते हैं।

उ०- ये भक्ति आदिके चैत्य आंसू हैं।

२४-5-१६३४

प्र०- एक दर्शक महिला आज आश्रमसे जानेवाली थीं। ज्यों ही माताजीने प्रणाम-समारोह समाप्त किया यह महिला रोने लगी।, वास्तवमें, उसने अपनेको रोकनेका भरसक प्रयत्न किया क्योंकि

हम सब अभी वही थे, पर लगता है यह उसके बसकी बात नहीं थी। क्या इसका कारण यह नहीं था कि उसका चैत्य उस समयके

लिये सामने आ गया था?

उ०- यह चैत्यके सामने आनेकी बात नहीं। उसका चैत्य पुरुष जागा हुआ है और आन्तरिक स्तरपर चिरकालसे उसके चैत्यका माताजीके साथ सम्बन्ध रहा है।

52-2-6838

\* \* \*

प्र० — ऊपरसे एक सिहरन आती है और मेरे शरीरमें गुजर जाती है, कुछ समयके लिये वह आधारको शान्त-निश्चल कर देती है। मैं उसके विषयमें कुछ विशेष नहीं समभ पाता। वह ठीक-ठीक क्या चीज है?

उ०- निःसन्देह वह माताजीके स्पर्शकी सिहरन है जो ऊपरसे आती है और जिसे चैत्य और प्राण एक साथ अनुभव करते हैं।

**≾**ष-द-१६३४

प्र० – हम देखते हैं कि माताजीकी उपस्थितिमें या उनसे मिलकर हम विपादसे निकल आते हैं और हपेंद्रिक अनुभव करते है। क्या ऐसा चैत्य मिलनके द्वारा होता है या आन्तर प्राणिक स्तरपर मिलनके द्वारा होता है या आन्तर प्राणिक स्तरपर मिलनके द्वारा ?

उ० – यह इसपर निर्भर करता है कि क्या वह हर्पोल्लास माताजीसे प्राण-शक्तिका आहरण करनेसे आता है या केवल उन्हें देखनेकी खुशीसे या उनसे कुछ प्राप्त करनेके कारण। पिछली दो अवस्थाओं वह सामान्यतया चैत्य या चैत्य-प्राणिक होता है, पहली अवस्थामें प्राणिक।

प्र० – यदि किसी मनुष्यको यह वेदन होता है कि वह माताजीका सबसे सुखी वच्चा है तो क्या ऐसा अहम्भावके कारण होता है?

उ०- यह उस वेदनके मूलस्रोत पर निर्भर करता है। यदि सुख सच्चा हो तो वह अहम्भाव नहीं है। यदि उसका कारण हो अपने श्रेष्ठ होनेकी भावना तो वह अहम्भाव है।

प्र०- मेरा चैत्य कभी-कभी अपनेको उदास और अकेला अनुभव करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह माताजीको ठीक तरहसे प्रेम नहीं कर सकता।

उ०- ऐसी बात है तो वह चैत्य हो ही नहीं सकता। चैत्यको कभी ऐसा नहीं लगता कि वह भगवान्से प्रेम नहीं कर सकता।

प्र०- माताजीके प्रति चैत्य प्रेम - नहीं तो मृत्युः कभी-कभी व्यक्ति एक अन्तिम निश्चयके रूपमें ऐसा अनुभव करता है।

उ० - यह विलकुल गलत मनोवृत्ति है। यह एक वार फिर प्राणका आ घुसना है --- यह चैत्य मनोभाव नहीं। यदि चैत्य प्रेमकी मांग करते हुए तुम एक ऐसा मनोभाव अपनाते हो जो प्राणिक है, चैत्य नहीं, तो तुम चैत्यके आनेकी आशा ही कैसे करते हो?

7-3-8834

\* \* \*

प्रo – केवल इस वातपर घ्यान एकाग्र करना कि मैं माताजीके हृदयके संग ही रहूँ और यह चाहना कि केवल उन्हींका होऊं और उन्हींके लिये जीऊं तथा और किसी अनुभवकी परवा न करना: इस मनोभावके विषयमें आपका क्या विचार है?

उ०- चैत्य सत्ता और सामान्यतया आन्तर सत्ताको जगानेके लिये यह भाव अच्छा है। परन्तु यदि उच्चतर अनुभव आये तो उसे रोकना नहीं चाहिये।

X & 3 9 - 8 - 5 9

\* \* \*

प्रo- उच्चतर या गभीरतर अनुभव भी कतई मूल्यवान् नहीं प्रतीत होते यदि व्यक्ति माताजीसे सच्चे हृदयके साथ प्रेम नहीं कर सकता।

उ० - ऐसा सोचना एक भूल है। अनुभव सत्ताके विभिन्न भागोंको ठीक ढंगसे प्रेम करनेके लिये तैयार करते हैं, जिससे ऐसा न हो कि केवल आत्मा ही प्रेम करे। जबतक वे अज्ञान और अहम्भावकी ओर खुले है तब तक वे प्रेमको ठीक तरहसे ग्रहण और धारण नहीं कर सकते।

23-20-8834

### चैत्य और प्राणिक प्रेम

प्रेम और भिक्त चैत्य पुरुषके उद्घाटनपर निर्भर करती है और उनके लिये कामनाओंका नाश आवश्यक है। बहुतसे लोग जो माताजीके प्रति चैत्य प्रेमके बदले प्राणगत प्रेम प्रदर्शित करते हैं उससे अन्य चीजोंकी अपेक्षा गोलमालकी प्राणगत प्रेम रखनेमें कोई हानि नही है वशर्ते कि वह सव प्रकारकी असरलता (उदाहरणार्थ, आत्मश्लाघा इत्यादि) से और सब प्रकारकी मांगसे खाली हो। माताजीको देखनेमें प्रसन्नताका अनुभव करना विलकुल ठीक है, पर अपने अधिकारके रूपमें उसकी मांग करना, जब न मिले तो दुःखी होना या विद्रोह करना या अभिमान करना, जो लोग उसे पायें उनसे ईर्ष्या करना—यह सब मांग कहलाता है और एक प्रकारकी अपवित्रता उत्पन्न करता है जो प्रसन्नता और प्रेम दोनोंको नष्ट कर देती है।

8839-3-88

जहांतक माताजीको देखनेकी 'उत्सुकता'का प्रश्न है, उसका ठीक होना या न होना भावके स्वरूपपर निर्भर करता है। यदि उसमें कोई मांग या दावा नहीं, जब वह पूरी न हो तो किसी प्रकारका असन्तोय नहीं होता, वरन् वह केवल, जब कभी भी सम्भव हो, उन्हें देखनेकी तीव्र इच्छाका और उनके दर्शन करनेके आनन्दका एक भाव ही है तो वह विलकुल ठीक है। नि:सन्देह, वहां कोघ या ईर्ष्या लेशमात्र भी नहीं होनी चाहिये। प्राणको भी साघनामें भाग लेना हो है, इसलिये वह भाव निरे इस तथ्यके कारण गलत नहीं हो जाता कि उसमें प्राणिक तत्त्व है, वशर्ते कि प्राणिक तत्त्व ठीक प्रकारका हो।

8 = 38 - 58 - 3

अगर माताजीके विरुद्ध तुम्हें मान (नाराजी) न हुआ हो तो वह भी निश्चय ही बहुत अच्छा है। मान, क्षोभ आदि जीवनके चिह्न हो सकते हैं पर प्राणगत जीवनके चिह्न है, आन्तरिक जीवनके नहीं। उन्हें अवश्य शान्त हो जाना चाहिये और आन्तरिक जीवनको स्थान देना चाहिये। आरम्भमें परिणामस्यहप एक उदासीनता-भरी शान्ति आ सकती है, परन्तु अधिक यथार्थ नयी

चेतनाको पानेके लिये मनुष्यको अक्सर ऐसी अवस्थामेंसे गुजरना होता है। २-१-१६३७

इस अशान्त प्राणगत कियामें संलग्न रहनेसे कोई लाभ नही। इस चीजके द्वारा तुम श्रीमांके साथ एकत्व नहीं प्राप्त कर सकते। तुम्हें शान्तिके साथ अभीप्सा करनी चाहिये — खाना, सोना और अपना काम करना चाहिये। शान्ति ही वह एकमात्र वस्तु है जिसे इस समय तुम्हें मांगना चाहिये — एकमात्र शान्ति और स्थिरताके आधारपर ही सच्ची उन्नति और सिद्धि आ सकती है। तुम्हारी खोजमें अथवा माताजीके प्रति होनेवाली तुम्हारी अभीप्सामें किसी प्रकारकी कोई प्राणगत उत्तेजना नहीं होनी चाहिये।

E = 39-09-05

#### प्राणका मोलतोल और सच्चा आत्मदान

जो कुछ तुम्हें अनुभव हुआ है वह निम्न प्राणका अपनी मांगों और वासनाओं साथ फिरसे जग जाना या तुम्हारे ऊपर पुनः लौट आना है। उसका सुभाव यह है कि "मै योग कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ किसी लाभके लिये। मैने प्राणगत वासनां और तृप्तिका जीवन छोड़ दिया है पर इसीलिये कि मुभे माताजीके साथ घनिष्ठता प्राप्त हो — संसारके द्वारा तृप्ति पानेके बदले मैं भगवान्के द्वारा तृप्ति पाऊं और अपनी कामनाओं को चरितार्थ कहँ। अगर मुभे माताजीके साथ घनिष्ठता न प्राप्त हो और तुरत न प्राप्त हो और जैसे मै चाहता हूँ वैसे न प्राप्त हो तो फिर मै पुरानी चीजों को ही क्यों छोडूँ?" और इसके स्वाभाविक फलके रूपमें पुरानी चीजों फिर आरम्भ हो जाती हैं — 'अ' और 'व' तथा 'व' और 'अ' एवं 'स' की भूलें आदि।" इस निम्न प्राणकी मजीनको तुम्हें अवश्य देखना चाहिये और इसकी कियाको त्यागना चाहिये। वास्तवमें आत्मदानके पूर्ण चैत्य सम्बन्य द्वारा ही भगवान्के साथ एकता और घनिष्ठता वनायी रखी जा सकती है — दूसरा जो है वह प्राणगत अहंकारकी क्रियाका अंग है और वह केवल चेतनाका पतन ही करा सकता और गोलमालकी मृष्टि कर सकता है।

तुम्हें केवल अपने-आप और भगवान्से मतलव है। भगवान्के साथके तुम्हारे सम्वन्धमें तुम्हारा मतलव यह नहीं है कि भगवान् तुम्हारी व्यक्तिगत कामनाओं को तुष्ट करें विल्क यह है कि वे तुम्हें इन चीजोंसे वाहर खीचकर तुम्हारी उच्चतम आध्यात्मिक सम्भावनाओंतक ऊपर उठा ले जायं जिससे कि तुम अपने अन्तरमें माताजीके साथ युक्त हो सको और उसके फलस्वरूप अपनी वाहरी सत्तामें भी युक्त हो सको। तुम्हारी प्राणगत वासनाओंको तृष्त करके ऐसा नहीं किया जा सकता — उनको तृष्त करनेसे तो वे और भी बढ़ेगी और तुम्हें साधारण प्रकृतिके अज्ञान तथा चचल विशृबलाके हाथोंमें सौंप देंगी। ऐसा तो केवल तुम्हारे आन्तरिक विश्वास और आत्मसमर्पणके द्वारा तथा भीतरसे काम करनेवाली और तुम्हारी प्राण-प्रकृतिको वदलनेवाली माताजीकी शान्ति और शक्तिके दवावके द्वारा ही किया जा सकता है। इसी वातको जव तुम भूल जाते हो तब तुम गलत रास्तेपर चले जाते हो और दुःख पाते हो; जब तुम इसे याद रखते हो तब तुम आगे बढ़ते हो और कठिनाइयां धीरे-धीरे कम होने लगती है।

£ £ 3 \$ - 3 - £ \$

\* \*

अगर यह प्राणका वहीं अंश हो जो पहले ठीक दिशामें या और अव माताजीके विरुद्ध चला गया है तब इसका कारण विलकुल स्पष्ट है। इसने जो साथ दिया उसका कारण यह था कि इसने समभा था कि सहयोग देनेपर माताजी इसकी कामनाओंको सन्तुष्ट कर देंगी; पर यह देखकर कि इसकी कामनाएं चिरतार्थ नहीं हो रही हैं, यह उनके विरुद्ध चला गया है। साधारण मनुष्य और साधारण जीवनमें प्रायः प्राणिक किया ऐसी ही होती है और योगमें इसका कोई भी यथार्थ स्थान नहीं है। साधकोंके ठीक इसी मनोभावको योगमें ले आने और वरावर बनाये रखनेके कारण अन्तमें यह आवश्यक हो गया कि श्रीमाताजी एकान्तमें चली जायं जैसा कि उन्होंने अब किया है। वास्तवमें तुम्हें करना यह चाहिये कि तुम इन निम्नतर भागोंको यह समभा दो कि उनका अस्तित्व स्वयं उनके लिये नहीं है बल्कि भगवान्के लिये है। इस समय साधनाका यही समूचा प्रश्न है। क्योंकि जब ऐसा किया जायगा केवल तभी भौतिक चेतना परिवर्तित हो सकेंगी और अवतरणके योग्य वन सकेगी। अन्यथा सत्ताके किमी-न-किसी भागमें सर्वदा ही इस प्रकार उतार-चढ़ाव होता रहेगा — कम-

से-कम, विलम्ब, गोलमाल और उथलपुथल बनी रहेगी। यही सत्य-चेतनामें जम जाने और साधनाका एक सीधा मार्ग पानेका एकमात्र सच्चा आधार है। १४-१२-१६३१

### माताजीके साथ घनिष्ठता प्राप्त करनेमें भयके कारण वाघा

समस्त भयको निकाल फेंकना चाहिये। भयकी यह किया प्राणके अभी अपरि-वर्तित उस भागसे सम्बन्ध रखती है जो पूराने विचारों, अनुभवों और प्रति-कियाओंका प्रत्यत्तर देता है। इसका एकमात्र प्रभाव है माताजीके मनोभाव या उनके शब्दों या उनकी दिष्ट या उनकी मखाकृतिके अन्दर निहित उद्देश्यकी तमसे गलत व्याख्या कराना। अगर माताजी गम्भीर हो जाती हैं या व्यंगपूर्ण हसी हंसती है तो इसका मतलब यह विलकुल नहीं है कि वे नाराज हैं या उन्होंने अपना प्रेम हटा लिया है; बल्कि, इसके विपरीत, जिन लोगोंके साथ उनकी अत्यन्त आन्तरिक घनिष्ठता है उन्हीं लोगोंके साथ वे ऐसा भाव ग्रहण करनेमें — यहांतक कि उनकी कठोर भर्त्सना करनेमें भी — अत्यन्त स्वतन्त्रता अनुभव करती हैं। वे लोग उनके भावको समभते हैं और वे न तो घवडाते है न डरते हैं,—वे वस अपनी दृष्टि भीतरकी ओर मोड़ लेते है और यह देखते हैं कि आखिर वह कौनसी चीज है जिसपर वे दवाव डाल रही हैं। उस दवावको वे एक विशेष सुविधा तथा उनकी कृपाका एक चिह्न मानते हैं। भय इस पूर्ण घनिष्ठता और विश्वासके मार्गमें वाघा पहुँचाता है और केवल गलतफहमी ही उत्पन्न करता है; तुम्हें इसे एकदम निकाल फेंकना चाहिये। 74-4-8637

क्षमा मांगनेकी कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि माताजी तुमसे जरा भी नाराज या असन्तुष्ट नहीं हुई हैं। तुम बराबर उनके प्रेमके विषयमें निश्चित रह सकते हो।

78-8-983

दूसरोंकी वातोंको महत्त्व देना बरावर ही भूल है — माताजीके प्रति सच्ची

भक्ति और समुचित मनोभाव बनाये रखना ही पर्याप्त है। तुम्हें इस तरहकी आशंका करनेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

२८-४-१६३३

### माताजीकी ओर खुले रहनेके तीन नियम

भौतिक मनके प्रभावसे अधिक खतरनाक चीज और कोई नहीं है। भौतिक मन वरावर वाहरी रूपोंको देखकर ही अपने निर्णयोंपर पहुँचनेका प्रयास करता है और उनके निन्यानवे प्रति सैकड़ा मिथ्या होनेकी ही सम्भावना होती है। साधकको वाहरी रूपोंके आधारपर किये गये जल्दवाजीके निर्णयोंपर अविश्वास करना सीखना चाहिये — क्या यही सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेकी पहली शर्त्त नहीं है? — और भीतरसे चीजोंको देखना और जानना सीखना चाहिये।

तुम पूछ रहे हो कि इन सब कियाओंको कैसे बन्द किया जाय?आरम्भमें वस इन तीन नियमोंका पालन करो:

- 1. सर्वदा माताजीके संरक्षण और प्रेमपर भरोसा रखो उन्हींपर विश्वास करो और प्रत्येक सुभावपर, प्रत्येक वाहरी रूपपर जो उनका विरोध करता हुआ मालूम हो, अविश्वास करो।
- 2. ऐसे प्रत्येक भाव, प्रत्येक प्रवेगका तुरत त्याग कर दो जो तुम्हें माताजीसे उनके साथके तुम्हारे सच्चे सम्बन्धसे, आन्तरिक सामीप्यसे, उनके प्रति तुम्हारे सरल और सीधे-सादे विश्वाससे अलग हटाता है।
- 3. वाहरी लक्षणोंपर अत्यधिक वल मत दो उनको देखने-विचारनेसे तुम सहज ही गलत रास्तेपर चले जा सकते हो। श्रीमांकी ओर अपनेको खोले रखो और अपने हृदयसे आन्तर हृदयसे, ऊपरी प्राणगत वासनाके द्वारा नहीं, विलक सच्चे भावावेगवाले हृदयके द्वारा उन्हें अनुभव करो; वहीं उन्हें प्राप्त करना, अपने अन्दर सर्वदा उनके सान्निष्ट्यमें रहना और जो कुछ तुम्हें देनेके लिये वह निरन्तर कार्य कर रही है उसे ग्रहण करना तुम्हारे लिये अधिक सम्भव है।

१६३१

यदि तुम अपने और मालाजीके बीचमें किसी व्यक्तिको लाओगे तो उससे कष्ट

पैदा होकर ही रहेगा।

4-8-8633

#### माताजीके साथ सीधा सम्बन्ध

माताजीके साथ सीघा सम्बन्ध तुम्हारे लिये सदा ही खुले रूपमें सुलभ है, अपिच, वह वहा विद्यमान ही है और तम जब चाहो उसे अनुभव कर सकते हो; क्योंकि वह आन्तर सत्ताकी अस्तु है। जब कभी तुम अपने अन्दर गहरे जाते हो. उसे पा लेते हो: उसे वाहर आकर बाह्य प्रकृति और जीवनपर शासन करना है। इसी कारण मै चाहता हूँ कि तुम भीतर जानेके लिये तथा साधनामे आन्तरिक प्रगतिके लिये समय दो। 'क्ष' के साथ सम्बन्ध, जिसे स्थापित करनेका माताजीने विचार किया था, उनके काममे दो मित्रो एवं सहकर्मियोंका सम्बन्ध था। यह कभी अभिमत नही था कि वह तुम्हारे और माताजीके बीचमें सबध स्थापित करनेवाली हो। 'य' वाले मामलेमे हमें तुमको सहायता देनी थी ताकि तुम उन आक-मणोके कारण जिनसे तुम कष्ट भोग रहे थे, अपना सन्तुलन न खो बैठो और तुम्हे तवतकके लिये समय और सहारा मिल जाय जबतक तुम ऐसे विन्द्रतक नहीं पहुँच पाते जहा तुम अपने अन्दर और अपने साथ माताजीकी उपस्थितिको प्राप्त करनेके लिये यत्न कर सको। वैसा यत्न तुम अब कर सकते हो और कोई कारण नहीं कि किसीको भी किसी प्रकार मध्यस्य वननेके लिये कहा जाय - हमारा काम सीघे तुम्हारे अन्दर और तुमपर है, न कि किसी दूसरेके द्वारा।

२२-१२-१६३६

इसपर विचार मत करो कि लोग तुमसे महमत हैं या असहमत अथवा तुम अच्छे हो या बुरे, वरन् यह विचार करो कि "माताजी मुफसे प्रेम करती है और मै माताजीका हूँ"। यदि तुम इस विचारको अपने जीवनका आधार वनाओ तो सब कुछ शीघ्र ही आसान हो जायगा।

2639-8-08

दूसरोंके विषयमें तथा अपनी "बुराई" के विषयमें विचार करते रहनेके कारण ही तुम अपनेको माताजीसे दूर अनुभव करते हो। सब समय वे तुम्हारे अत्यन्त समीप है और तुम उनके। यदि तुम इस दृष्टिकोणको अपनाओ जो मैने प्रतिपादित किया था कि "माताजी मुभसे प्रेम करती है और मैं उनका हूँ", और इसीको अपने जीवनका आधार बना लो तो पर्दा शीघ्र ही हट जायगा, क्योंकि वह इन्ही विचारोंसे बना है और किसी चीजसे नहीं।

X = 39-x-9

\* \* \*

तुम्हारे और 'क्ष' और 'य' के विषयमें लोग जो कुछ कहते हैं उसपर कान देना और उनकी मूर्खतापूर्ण वकवकको कोई महत्त्व देना तुम्हारी भूल थी. माताजी जो कुछ कहती है वही सत्य और महत्त्वपूर्ण है न कि जो कुछ लोग कहते हैं; लोग जो कुछ कहते हैं उसपर यदि तुम कान दो तो तुम माताजीकी चेतनाके साथ सम्पर्क खो दोगे। इसी कारण अपनी वुराईके विषयमें ये विचार तथा अन्य ऐसी चीजें तुमपर लौट आई हैं... बहुत दिनोंतक तुम्हें शान्ति एव आनन्द प्राप्त रहे और साथ ही चंचल मनसे मुक्ति भी तथा तुम्हारा चैत्य भी खुला हुआ था। अब तुम्हें फिर उसी अवस्थामें लौटना होगा और वैसा ही करना होगा जैसा तुम पहले कर रहे थे। केवल माताजीकी ओर ही मुड़ो और उनकी चेतना तथा इच्छा शक्तिको अपने अन्दर कार्य करने दो। तब तुम वह चीज फिरसे प्राप्त कर लोगे जो तुम्हें पहले प्राप्त थी, मनको निञ्चलनीरव कर दो और मुक्त हो जाओ।

F = 39-8-3F

#### VIII

# श्रीमाताजीके लिये किये गये कर्मके द्वारा साधना

# श्रीमाताजीके लिये किये गये कर्मके द्वारा साधना

#### साधना और माताजीके लिये कार्य

यदि माताजीपर समुचित रूपसे मनको एकाग्र करके उनके लिये कार्य किया जाय तो वह भी घ्यान और आन्तरिक अनुभूतियोंके समान ही साधना है।

जो लोग पूरी सच्चाईके साथ माताजीके लिये कार्य करते है वे स्वय कार्यके द्वारा ही समुचित चेतना प्राप्त करनेके लिये तैयार किये जाते हैं, भले ही वे ध्यान करनेके लिये न वैठें अथवा योगका कोई विशेष अभ्यास न करें। तुम्हें यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि ध्यान कैसे किया जाता है; अगर तुम अपने कर्ममें और सब समय सच्चे बने रहों और अपने-आपको माताजीके प्रति खोले रखो तो जो कुछ आवश्यक है वह अपने-आप ही आयेगा।

### पूर्णयोगमें कर्मकी आवश्यकता

अनुभूतियां प्राप्त करनेके लिये पूर्ण रूपसे भीतर चले जाने और कर्मकी, वाहरी चेतनाकी उपेक्षा करनेका अर्थ है समतोलता खो बैठना, साधनामें एकमुखी हो जाना — क्योंकि हमारा योग सर्वागपूर्ण है; इसी तरह अपने-आपको वाहर-की ओर फेंक देना और केवल वाहरी सत्तामें रहना भी समतोलता खो बैठना है, साधनामें एकमुखी हो जाना है। साधक को आन्तर अनुभूति और वाह्य कर्म दोनोंमें एक ही चेतना बनाये रखनी चाहिये तथा दोनोंको माताजीसे भर देना चाहिये।

जबतक मनुष्यका मन खूब मजबूत न हो तबतक अपना सारा समय या समयका अधिकारा घ्यानमें व्यतीत करना अच्छा नही — क्योंकि ऐमा करनेसे मनुष्यको पूर्ण रूपमे आन्तर जगत्में रहने और बाहरी तथ्योंमे संस्पर्ग सो बैठनेकी आदत पड़ जाती हैं — इससे एकपक्षीय सामंजस्यहीन गति उत्पन्न होती है और यह समतोलता भंग कर सकती है। ध्यान और कर्म दोनों करना तथा दोनोंको माताजीको अर्पित कर देना ही सबसे उत्तम बात है।

£-=-8E33

हमारा अनुभव यह नहीं है कि केवल ध्यानके द्वारा प्रकृतिको रूपान्तरित करना सम्भव है, और न बाहरी किया-कलाप और कर्मसे अलग हो जानेपर उन लोगोंको विशेष लाभ ही हुआ है जिन्होंने इसका परीक्षण किया है; वहुतसे लोगोंके लिये यह हानिकारक भी हुआ है। कुछ अंशमें मनको एकाग्र करने, हृदयमें आन्तरिक अभीप्सा रखने तथा वहां माताजीकी उपस्थितिकी ओर और ऊपरसे आनेवाले अवतरणकी ओर चेतनाको खोले रखनेकी आवश्यकता है। परन्तु बिना किसी कियाके, बिना किसी कर्मके वास्तवमें प्रकृतिमें परिवर्तन नहीं होता; काममें और मनुष्योंके साथ सम्पर्क होनेपर ही प्रकृतिके परिवर्तनका परीक्षण होता है। जो काम मनुष्य करता है उनमें न तो कोई ऊंचा है, न कोई नीचा; सभी कर्म एक जैसे है बशर्ते कि वे माताजीको अपित हों और उनके लिये तथा उनकी शक्तिके द्वारा किये गये हों।

8538-08-3

यह तब होता है जब कि कर्म बरावर माताजीके चिन्तनके साथ संयुक्त होता है, यह पुकार रखते हुए कि माताजी तुम्हारे द्वारा उसे करें, उनकी पूजाके रूपमें किया जाता है। अहंकारकी सभी भावनाएं, कर्मके साथ लगे हुए सभी अहंजन्य हृद्गत भाव अवश्य दूर होने चाहियें। फिर साधक श्रीमांकी शिक्तकों कार्य करते हुए अनुभव करना आरम्भ करता है; कर्मके पीछे विद्यमान एक विशिष्ट आन्तर मनोभावके द्वारा चैत्य पुरुप विद्वत होता है और आधार भीतरसे आनेवाली चैत्य संबोधि तथा प्रभाव एवं ऊपरसे होनेवाले अवतरण दोनोंके प्रति उद्घाटित हो जाता है। उस समय स्वयं कर्मके द्वारा ही ध्यानका फल भी प्राप्त हो सकता है।

प्र०- 'क्ष' कहता है कि वह कामके समय आपकी उपस्थिति उस प्रकार नहीं अनुभव कर पाता जिस प्रकार ध्यानके समय। उसे समभमें नहीं आता कि कैसे कर्म उसके लिये सहायक हो सकता है।

उ० - उसे अपने कार्यको अपित करना तथा उसके द्वारा माताजीकी शक्तिको कार्य करते हुए अनुभव करना सीखना है। निरे बैठे-बैठे प्राप्त किया हुआ आत्मगत साक्षात्कार केवल अर्ध-साक्षात्कार है।

23-8-8838

माताओं ऐसा नहीं समभती कि समस्त कर्मका त्याग कर देना तथा केवल पढ़ना और घ्यान करना अच्छा है। कर्म भी योगका अंग है और यह प्राण तथा उसकी कियाओंके अन्दर भागवत उपस्थिति, ज्योति और शक्तिको उतार लानेका सबसे उत्तम सुयोग प्रदान करता है; यह आत्मसमर्पणके क्षेत्र और सुअवसरको भी बढाता है।

यह स्मरण रखना ही काफी नही है कि कर्म माताजीका है — और उसके परिणाम भी; तुम्हें अपने पीछे माताजीकी शक्तिको अनुभव करना और उनकी अन्त प्रेरणा तथा पथ-प्रदर्शनकी ओर खुले रहना भी सीखना चाहिये। सदा मनके प्रयासके द्वारा स्मरण करना अत्यन्त कठिन है; अगर तुम उस चेतनामें चले जाओ जिसमें तुम सर्वदा माताजीकी शक्तिको अपने अन्दर या अपनेको सहारा देते हुए अनुभव करो तो वम बही सच्ची चीज है।

तुमने बीमा कम्पनीके विषयमें जैसी निश्चित सलाह मांगी है, वैसी सलाह माधारणतया माताजी नहीं दिया करती। तुम्हें अपने मनकी नीरवतामें सच्ची अन्तःप्रेरणा पाना सीखना चाहिये।

१८-८-१६३२

. प्रo- जो लोग शान्ति और 'समता' में निवास करते हैं, पर माताजी-' के लिये कोई काम नहीं करते या बहुत कम काम करते हैं, क्या

वे रूपान्तर प्राप्त करते है ?

उ०- नही, वे विलकुल रूपान्तरित नही होते।

**₹**₹39-12-0

### माताजीकी शक्तिके साथ एकत्व प्राप्त करनेकी दो अवस्थाएं

इस वातका वोध होना कि हम जो कुछ करते है वह सब भगवान्से आया है, समस्त कर्म ही श्रीमांके है, अनुभूतिका एक आवश्यक कदम है, पर हम उसीमें बने नहीं रह सकते — हमें उससे भी आगे जाना होगा। वे ही लोग इसमें वने रह सकते है जो प्रकृतिको बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसके पीछे विद्यमान सत्यका केवल अनुभव प्राप्त करना चाहते है। तुम्हारा कर्म विश्व-प्रकृतिके अनुसार होता है और फिर साथ ही तुम्हारी व्यक्तिगत प्रकृतिके अनुसार, समस्त प्रकृति एक शक्ति है जिसे भगवती माताने विश्वके कार्यके लिये वाहर निकाल रखा है। अभी जैसी स्थिति है उसमें यह अज्ञान और अहंकारका एक कार्य है; परन्तु हम चाहते हैं ऐसा कर्म जो भागवत सत्यका हो और अज्ञान तथा अहंकार द्वारा अच्छादित और विकृत न हो।

अतएव जब तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारे सभी कर्म माताजीकी शक्तिके द्वारा किये जा रहे है, तब यह सच्ची अनुभूति है। परन्तु माताजीकी इच्छा यह है कि जो कुछ तुम करो वह केवल प्रकृतिके अन्दर विद्यमान उनकी शक्तिके द्वारा नहीं होना चाहिये जैसा कि अभी हो रहा है, बिल्क उनकी प्रकृतिके दिव्य सत्यमें विद्यमान उनकी निजी सीधी शक्तिके, उच्चतर दिव्य प्रकृतिके द्वारा होना चाहिये। अतएव यह भी ठीक था, जैसा कि तुमने पीछे सोचा, कि जब तक यह परिवर्तन नहीं आ जाता, तबतक यह अनुभव पूर्ण रूपसे सच्चा नहीं हो सकता कि जो कुछ भी तुम करते हो वह उनकी ही इच्छासे हो रहा है। इसलिये तबतक यह स्यायी नहीं होगा। क्योंकि, अगर यह अभी स्थायी हो तो यह तुम्हें निम्नतर कर्ममें ही बनाये रखेगा जैसा कि यह बहुतोंको बनाये रखता है और परिवर्तनको रोक देगा या उसके होनेमें देर लगायेगा। अभी स्थायी अनुभूतिके रूपमे जिस चीजकी तुम्हें आवश्यकता है वह यह है कि श्रीमांकी शक्ति तुम्हारे अन्दर सभी चीजोंमें इस अज्ञानपूर्ण चेतना और प्रकृतिको अपनी दिव्य चेतना और प्रकृतिको पलट देनेके लिये कार्य कर रही है।

यही बात यन्त्र होनेकें सत्यके विषयमें भी कही जा सकती है। यह ठीक है कि प्रत्येक चीज विज्वशक्तिका यन्त्र है और इमलिये श्रीमांका भी यन्त्र है। पर साधनाका लक्ष्य है अचेतन और परिणामतः अपूर्ण यन्त्र होनेके बदले सचेतन और पूर्ण यन्त्र बनना। हम केवल तभी सचेतन और पूर्ण यन्त्र बन सकते है जब कि निम्न प्रकृतिके अज्ञानपूर्ण धक्केके वशवर्ती होकर कार्य न करे, बिल्क श्रीमांको आत्मसमर्पण करके तथा हमारे अन्दर कार्य करनेवाली उनकी उच्चतर शक्तिका ज्ञान रखते हुए कार्य करें। अतएव इस विययमें भी तुम्हारा अन्तर्ज्ञान पूर्ण रूपसे ठीक था।

पर यह सब एक दिनमें ही नहीं किया जा सकता। अतएव इसके लिये उत्सुक या बेचैन न होनेमें तुम एक बार फिर ठीक ही उतरे। माताजीकी शक्ति कार्य करेगी और अपने निजी समयपर परिणाम उत्पन्न करेगी, वशर्ते कि हम सब कुछ उन्हें अपित कर दें, अभीप्सा करें तथा सजग रहें, सब समय उन्हें स्मरण करते और पुकारते रहें, तथा उनकी रूपान्तरकारिणी शक्तिक कार्यके मार्गमें जो कुछ आ खड़ा हो उसका चुपचाप त्याग करते रहे।

इस वातके विषयमें तुम्हारी दूसरी राय पहलीकी अपेक्षा कही अधिक समुचित दृष्टिकोणसे आयी थी। यह कहना कि "वास्तवमें देखा जाय तो कार्य करना मेरा काम नहीं है, अतएव मुफ्ते चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं", बहुत अधिक कहना है — जहांतक हमें अभीप्सा करना, अपने-आपको अपित करना, श्रीमांकी कियाको स्वीकृति देना, अन्य सभी चीजोंका त्याग करना तथा अधिकाधिक आत्मसमर्पण करना है वहांतक तो हमें करना ही है। वाकी चीजें यथासमय कर दी जायेंगी, चिन्तित या अवसन्न या अधीर होनेकी कोई आव-श्यकता नहीं।

x \$39-0-\$8

सबसे पहले हमें अपनी इच्छाको श्रीमांकी इच्छाके साथ युक्त कर देना चाहिये और यह समभना चाहिये कि यह केवल यन्त्र है और वास्तवमें इसके पीछे विद्यमान केवल श्रीमांकी इच्छा ही फल प्रदान कर सकती है। उसके बाद जब हम अपने भीतर कार्य करनेवाली श्रीमाताजीकी शक्तिके विषयमें पूर्ण रूपसे सचेतन हो जाते है तब व्यक्तिगत इच्छाका स्थान भागवत इच्छा ले लेती है। १४-७-१६३४

केवल एक साधारण मनोभाव ही नहीं होना चाहिये, विलक प्रत्येक कर्म माताजी-को अपित होना चाहिये जिसमें कि वह मनोभाव सब समय सजीव बना रहे। कामके समय ध्यान नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह हमारे ध्यानको कर्मसे हटा देगा; परन्तु जिन 'एक' को तुम अपना कर्म अपित करते हो उनका सतत स्मरण अवश्य बना रहना चाहिये। यह केवल प्राथमिक प्रक्रिया है; क्योंकि जब तुम निरन्तर अपने भीतर एक शान्त सत्ताका बोध बनाये रख सकोगे, भागवत सान्निध्यके बोधमें एकाग्र हुए रहोगे और उसके साथ ही साथ ऊपरी मन काम करता रहेगा, अथवा जब बराबर यह अनुभव करना आरम्भ करोगे कि श्रीमांको शक्ति ही कार्य कर रही है और तुम केवल एक प्रणाली या यन्त्र हो, तब स्मरणके स्थानपर कर्ममें योगकी, दिव्य एकत्वकी एक सहज-स्वाभाविक सतत अनुभूति आरम्भ हो जायगी।

प्रत्येक व्यक्ति माताजीके अन्दर है, परन्तु सवको इस विषयमे — केवल कर्मके विषयमे ही नही — सचेतन होना चाहिये।

8-8-8838

प्र० निया यह सच है कि व्यक्तिको अनुभव करना चाहिये कि भाग-वत उपस्थिति ही उसे चलाती है और उसके लिये सब कुछ करती है? क्या भगवती माताके साथ एकत्व प्राप्त किये विना उसे (उप-स्थितिको) अनुभव करना सम्भव है?

उ०- नहीं, यह अनुभव करना कि भागवत उपस्थिति तुम्होरे ऊपर या अन्दर है और तुम्हें चला रही है, अपने-आपमें माताजीके साथ एकत्व ही है।

१४-७-१६३३

प्र०- आज मुक्ते लगा मानों मुक्तते भिन्न कोई और मेरे कार्य कर रहा हो। निःसन्देह मै वहां या पर पृष्ठभूमिमें। क्या वह माताजीकी शक्ति ही नहीं थीं जो मुक्ते समग्र रूपसे अपने अन्दर ले लेनेका 'यत्न कर रही थीं?

उ॰ – ऐसा कहना अत्युक्तिपूर्ण है। जो तुमने कहा है उसका अर्थ इतना ही है कि तुम्हें सभी कार्योके पीछे अवस्थित वैश्व शक्तिकी कोई भांकी मिली।

2-6-8838

प्र०-- अपने संकल्पको माताजीके संकल्पके साथ एक कैसे किया जा सकता है?

उ०- अपनी चेतनाको माताजीकी चेतनाके साथ सतत सम्पर्कमें रखकर अपनी इच्छाशक्तिको माताजीकी इच्छाशक्तिके साथ एक किया जा सकता है।
. २४-६-१६३३

प्र० माताजीकी चेतनाके साथ "अपनी चेतनाका सतत सम्पर्क स्थापित करने" से आपका क्या मतलव है, जिसके विषयमें आपने कहा है कि वह उनकी इच्छाशक्तिके साथ एकत्वके लिये आवश्यक है ? उसका मतलव मानसिक सम्पर्कसे है या आन्तराहिमकसे ?

उ॰- उसका तात्पर्य उस सम्पूर्ण सम्पर्कसे है जिसका आधार हो चैत्य (आन्त-रात्मिक) सम्पर्क।

74-4-4633

प्र०- मेरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दर्शाता है कि माताजीको अपने अन्दर सहज-स्वाभाविक रूपमे काम करने देना हम साधकोंके लिये मदा संभव नहीं होता। क्योंकि प्रायः ही हमारे अंदरकी कोई चीज उनसे किनारा करती है और उनके प्रवेशके सभी द्वार बन्द कर

देती है। मैं समभता हूँ सर्वोत्तम मार्ग होगा अपनी संकल्पशक्तिका विकास करना, जिससे कि कोई चीज द्वारोंको फिरसे खोलनेमें हमारी सहायता करनेके लिये वहां सदा उपस्थित रहे। मेरा मतलब यहां प्राणिक या मानसिक ढंगके संकल्पसे नहीं बल्कि सच्ची संकल्प-शक्तिसे है। क्या आप कृपा करके मुभे इस विषयपर आलोक प्रदान करेगे कि उसे कैसे विकसित किया जाय?

उ० - उसे विकसित करनेका एकमात्र मार्ग है 1. पीछेकी ओर स्थित उस सचेतन शक्तिसे सज्ञान होना जो मन आदिका प्रयोग करती है। 2. अम्यासके द्वारा उस शक्तिको उसके लक्ष्यकी ओर परिचालित करना सीखना। मैं नहीं समभता कि तुम इन दोनो उपायोंमेंसे किसीका भी तुरन्त अनुसरण करना आसान पाओगे --- सर्वप्रथम तुम्हें आन्तरिक चेतनामें पहले की अपेक्षा अधिक गहरे निवास करना सीखना होगा।

8839-0-38

### माताजीकी इच्छाका अनुसरण करनेकी शर्ते

माताजीकी इच्छाका अनुसरण करनेके लिये शर्ते हैं उनकी ओर ज्योति सत्य और शक्तिके लिये मुड़ना और यह अभीप्सा करना कि कोई भी दूसरी शक्ति तुमपर प्रभाव न डाले या तुम्हें पथ न दिखाये, प्राणके अन्दर कोई मांग न करना या कोई शर्त न रखना, सत्यको ग्रहण करनेके लिये तैयार एक स्थिर मन बनाये रखना, पर उसीकी अपनी भावनाओं और रचनाओंपर आग्रह न करना,—अन्तमें, चैत्य पुरुषको जाग्रत् और सामनेकी ओर रखना जिसमें कि तुम निरन्तर एक सम्पर्क बनाये रख सको और सचमुच जान सको कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि मन और प्राण भूलसे अन्य प्रेरणाओं और सुभावोंको भगवान्की इच्छा मान सकते है, पर चैत्य पुरुष जब एक बार जग जाता है तब वह कभी भूल नहीं करता।

अतिमानस-रूपान्तर होनेके बाद ही पूर्ण पूर्णता प्राप्त करना सम्भव होता है; पर अपेक्षाकृत कुछ अच्छी क्रियाका होना निम्नतर स्तरोंपर भी सम्भव है, अगर कोई भगवान्के साथ संस्पर्श वनाये रखे और अपने मन, प्राण और शरीरमें सावधान, जाग्रत् और सचेतन रहे। इसके अतिरिक्त, यह एक ऐसी अवस्था है जो तैयारी करानेवाली है और परम मुक्तिके लिये प्रायः अनिवार्य है।

#### दिव्य जीवनका आधार

पूर्ण रूपसे सच्चा होनेका मतलब है एकमात्र दिव्य सत्यकी कामना करना, भगवती माताको अधिकाधिक आत्मसमर्पण करना, इस एक अभीप्सासे भिन्न अन्य सभी व्यक्तिगत मांगों और कामनाओंका त्याग करना, जीवनके प्रत्येक कर्मको श्रीभगवान्के चरणोंमें उत्सर्ग कर देना और कर्मको भगवद्दत्त कर्म समभक्तर करना तथा उसमें अहंकारको न आने देना। यही दिव्य जीवनका आधार है।

कोई भी आदमी तुरत ऐसा नहीं बन सकता; पर, कोई यदि बराबर अभीप्सा करे और सच्चे हृदय तथा सत्य-संकल्पके साथ निरन्तर भागवत शक्ति-की सहायताकी पुकार करे तो वह अधिकाधिक इस चेतनामें विद्वित होगा।

#### कर्मयोगकी सच्ची चेतना

उसे अपना कार्य करते रहना चाहिये और समुचित चेतनामें रहकर अन्य सभी चीजोंको करना चाहिये, वह जो कुछ भी करे उसे माताजीको सम्पित करना चाहिये और उनके साथ अपना आन्तर संस्पर्श बनाये रखना चाहिये। इस भावके साथ और इस चेतनामें रहकर किये गये सभी कर्म कर्मयोग बन जाते हैं और उसकी साधनाका अंग माने जा सकते हैं।

कर्ममें जो कुछ तुमने पाया और बनाये रखा वह वास्तवमें कर्मयोगकी सच्ची और मौलिक चेतना है — ऊपरसे सहारा देती हुई शान्त-स्थिर चेतना और ऊपरसे कार्य करती हुई शक्ति तथा उसके साथ भक्ति जो यह अनुभव करती है कि यह माताजीकी चेतना ही है जो उपस्थित और क्रियाशील है। अब तुम अनुभव द्वारा जान गये हो कि कर्मयोगका रहस्य क्या है।

74-8-9-48

## कर्ममें समुचित मनोमाव

केवल अपनी आन्तरिक एकाग्रतामें ही नहीं, बल्कि अपने वाह्य कार्यों और गतिविधियोंमें भी तुम्हें यथार्थ मनोभाव ग्रहण करेना चाहिये। अगर तुम ऐसा करो और प्रत्येक चीजको माताजीके पथप्रदर्शनमें छोड़ दो तो तुम देखोगे कि कठिनाइयां कम हो रही है और उन्हें बहुत अधिक आसानीसे पार किया जा रहा है तथा सभी वातें धीरे-धीरे आसान होती जा रही हैं।

अपनी किया तथा अपने कर्मोमें तुम्हें ठीक वही करना चाहिये जो तुम ध्यानमें करते हो। श्रीमांकी ओर उद्घाटित होओ, उन्हें श्रीमांके पथप्रदर्शनमें छोड दो, शान्ति, सहारा देनेवाली शक्ति और संरक्षणको पुकारो तथा, इसलिये कि वे कार्य कर सकें, उन सभी अशुद्ध प्रभावोंका त्याग करो जो विपरीत, अ-सावधान या अचेतन गतियां उत्पन्न करके उनके रास्तेमें वाधा खड़ी कर सकते है।

इस सिद्धान्तका अनुसरण करो और तुम्हारी सारी सत्ता शान्तिके अन्दर तथा आश्रयदात्री दिव्य शक्ति और ज्योतिके अन्दर एक — अविभक्त सत्ता वन जायगी, एक शासनके अधीन हो जायगी।

तुम्हारे लिये वस सत्य यही है कि तुम भगवान्को अपने अन्दर अनुभव करो, माताजीकी ओर उद्घाटित होओ और तवतक भगवान्के लिये कार्य करते रहो जबतक तुम अपने सभी कार्योमें भगवती माताको अनुभव न करने लगो। यह चेतना रहनी ही चाहिये कि तुम्हारे हृदयमें भागवत उपस्थिति विद्यमान है और तुम्हारे कार्योमें भागवत पथप्रदर्शन प्राप्त हो रहा है। यदि चैत्य पुरुष पूर्ण रूपसे जाग्रत् हो तो वह इसे सहज ही, तेजीसे और गहराईके साथ अनुभव कर सकता है; और यदि चैत्य पुरुष एक वार इसे अनुभव कर ले तो यह फिर मनोमय और प्राणमय स्तरोंमे भी फैल सकता है।

मांगें पेश नहीं करनी चाहियें; तुम माताजीसे जो कुछ अपने-आप पाते हो वह तुम्हें सहायता करता है; जो कुछ तुम मांगते हो या माताजीपर लादने-की चेप्टा करते हो वह उनकी शक्तिसे खाली होगा ही।

माताजी प्रत्येक व्यक्तिके साथ उसकी सच्ची आवश्यकता (वह स्वयं अपनी कल्पनाके अनुसार जिसे आवश्यकता मान ले वह नहीं), साधनामें उसकी प्रगति और उसकी प्रकृतिके अनुसार अलग-अलग रूपमें व्यवहार करती हैं।

तुम्हें जो शक्ति पानंकी आवश्यकता है उसे प्राप्त करनेका तुम्हारे लिये

सबसे अधिक फलदायी मार्ग है सचेतन और सावधान होकर काम करना, ठीक-ठीक उसे सम्पन्न करनेमें किसी चीजको बाधा न डालने देना। अगर तुम ऐसा करो और उसके साथ ही साथ अपने कर्ममें माताजीकी ओर खुले रहो तो तुम अधिक सतत रूपमें कृपा ग्रहण करने लगोगे और उनकी शक्तिको अपने द्वारा काम करते हुए अनुभव करने लगोगे; और इस तरह सर्वदा उनकी उप-स्थितिको अनुभव करते हुए निवास करनेमें समर्थ होगे। इसके विरुद्ध, यदि तुम अपनी मनमौजों या कामनाओंको अपने कार्यमें हस्तक्षेप करने दो अथवा असावधान रहो और उपेक्षा करो तो तुम उनकी कृपाशक्तिके प्रवाहको बाधा पहुँचाओगे और अपने अन्दर उदासी, वेचैनी तथा अन्य विजातीय शक्तियोंके घुस आनेके लिये अवकाश प्रदान करोगे। इस साधनाकी धारामें प्रवेश करनेके लिये कर्मके द्वारा योग करना सबसे आसान और अत्यन्त फलप्रद मार्ग है।

\* \* \*

अगर अक्षमता, तामिसकता और निष्क्रियताको स्वीकार किया जाय तो अत्यन्त विशुद्ध भौतिक और यान्त्रिक कार्य भी समुचित ढंगसे नही किया जा सकता। इलाज यह नहीं है कि तुम अपनेको यन्त्रवत् होनेवाले कार्यमें आबढ़ कर दो, विल्क यह है कि तुम अक्षमता, निष्क्रियता और तामिसकताका त्याग करो और उन्हें दूर फेंक दो तथा माताजीकी शक्तिको ओर अपनेको खोल दो। अगर मिथ्याभिमान, महत्त्वाकांक्षा और आत्मप्रतारणा तुम्हारे रास्तेमें आ खड़ी हों तो उन्हें अपनेसे दूर फेंक दो। अगर तुम उनके विलुप्त होनेके लिये महज राह देखते रहो तो उन सब चीजोंसे छुटकारा नही पाओगे। अगर तुम चीजोंके घटित होनेकी प्रतीक्षा ही करो तो फिर कोई कारण नहीं कि वे विलकुल ही घटित हों। अगर अक्षमता और दुर्वलता ही बाधा डालती हों तो भी, जैसे-जैसे मनुष्य सच्चे रूपमें और अधिकाधिक श्रीमांकी शिक्तको ओर खुलता जायगा, वैसे-वैसे उसे कामके लिये आवश्यक शिक्त-सामर्थ्य और क्षमता मिलती रहेगी। और वे आधारमें बढ़ती रहेंगी।

\* \* \*

सच्ची चेतनामें रहनेका लाभ यह है कि तुम्हें सच्ची चेतना प्राप्त होती हैं और उसके संकल्पके श्रीमांके संकल्पके साथ मुसमंजस होनेके कारण तुम परि- वर्तन लानेके लिये श्रीमांकी शक्तिको पुकार सकते हो। जो लोग मन और प्राणमे निवास करते है वे यह करनेमें उतने समर्थ नहीं होते; उन्हें अधिकांशमें अपने व्यक्तिगत प्रयासका उपयोग करनेके लिये बाघ्य होना पड़ता है और चूँिक मन और प्राणकी जानकारी, संकल्प और शक्ति विभक्त और अपूर्ण होती है, उनके द्वारा किया हुआ कार्य भी अपूर्ण होता है और अन्तिम नहीं होता। केवल अतिमानसमें ही ज्ञान, संकल्प और शक्ति सर्वदा एक अभिन्न गित होती है और स्वभावत ही फलप्रद होती है।

प्र० – कामके समय मैं वरावर ही माताजीके संस्पर्शमें रहता हूँ।
मुभे केवल उनकी याद ही नही रहती, विल्क कामके अन्दर उनके
साथ सम्पर्क बना रहता है। उनकी शक्ति निरन्तर आधारमें वहती
रहती है और कार्य अपने-आप सम्पन्न होता है, पर होता है तेजीसे,
पूर्ण रूपसे, विना किसी हिचिकचाहटके — विना किसी व्यक्तिगत
दुश्चिता और उत्तरदायित्वके; बिल्क उनके स्थानपर, अब पूरा
विश्वास, निश्चयता, शक्ति और अचचलता विद्यमान है। मैं समभता
हूँ कि यदि मैं इस मनोभावके साथ कार्य कर सक्तूं तो वह पूर्ण,
निर्दोष और माताजीके बच्चेका कार्य बन जायगा, एक अहंकारपूर्ण
मनुष्यका नहीं। कृपया मुभे बताइये कि मेरी बात ठीक है या
नहीं।

उ०- हां, यह बहुत अच्छी प्रगति है और कर्मके लिये दिव्य शक्तिका ठीक-ठीक उपयोग करनेका पहला कदम है।

प्र०— "योग-समन्वय" और "मातृवाणी" दोनोंमें मैंने पढ़ा है कि प्रत्येक कार्य, चेप्टा, विचार और शब्द अर्पण-रूप होना चाहिये। चाहे यह कठोर रूपसे मानसिक प्रयत्न ही हो जिसमें हृदयकी भिक्त न हो जैसा कि यह शुरू-शुरूमें हो सकता है, फिर भी यदि प्रयत्न सच्चा हो तो वह निश्चित् रूपसे भिक्तकी ओर ले जायगा। भ्रमण

या भोजन-जैसे थोडे-बहुत यान्त्रिक ढगके कार्योमें यह अनुशासन सर्वथा सम्भव है, पर जहां कार्यमें मानसिक एकाग्रताकी आवश्यकता होती है, जैसे पढ़ने-लिखनेमे, वहां यह लगभग असम्भव ही प्रतीत होता है। यदि चेतनाको स्मरणमें लगे रहना पड़े तो ध्यान वट जायगा और काम ठीक ढंगमे सम्पन्न नहीं होगा।

उ० इसका कारण यह है कि लोग ऊपरी मनमें निवास करते हैं और उसीके साथ एक हुए रहते है। जब कोई अधिक भीतर निवास करता है तो केवल उपरितलीय चेतना ही कार्यव्यस्त रहती है और व्यक्ति उसके पीछे एक अन्य, निश्चल-नीरव और समर्पित चेतनामे स्थित रहता है।

प्र० नया यह चेतना केवल अभीष्मासे आती है अथवा क्या इसे व्यक्ति एक मानसिक अनुशासनका अनुसरण करके प्राप्त कर सकता है?

उ० व्यक्ति आरम्भ तो मानसिक प्रयत्नसे ही करता है। आगे चलकर एक आन्तर चेतना गठित हो जाती है जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह सदा माताजीका चिन्तन कर रही हो।

> प्र० — कार्यको माताजीके प्रति अपित करनेके दो तरीके हैं: एक है माताजीके चरणोंमें कार्यकी उसी तरह भेंट करना जिस तरह कोई फूल चढ़ाता है; दूसरा है अपने व्यक्तित्वको पूर्ण रूपसे पीछे खीच लेना और यों अनुभव करना मानों व्यक्ति जो-जो भी कार्य करता है उन सबको वे ही कर रही हों। पहले तरीकेमें कार्य करने-वालेमें और माताजीमें द्वैत-भाव है; पर दूसरेमें अन्तरङ्ग घनिष्ठता और एकत्व है। इन दो नरीकोंमेंसे कौन-सा साधनाके लिये अधिक अच्छा है?

उ० - यह पूछनेकी जरूरत ही नहीं कि कौन-सा अच्छा है, क्योंकि ये एक दूसरे-को वहिष्कृत नहीं करते। मन ही इन्हें परस्पर-विरोधी समभता है। चैत्य पुरुष कार्यको अपित कर सकता है जब कि प्रकृति 'शक्ति' के प्रति प्रतिरोध-रहित बनी रहती है (क्योंकि अहम्भाव मिट गया या पीछे हट गया होता है) और वह माताजीकी शक्तिको कार्य करती हुई अनुभव करती है तथा अपने अन्दर उनकी उपस्थितिको भी।

X-88-8835

\* \* \*

प्रo- जब कोई कार्य करता है तो वह अभीप्सा करता है कि उचित समय आनेपर माताजीकी शक्ति उसके कार्यको अपने हाथमें ले ले। जब व्यक्ति काम न कर रहा हो तब उसे किस चीजकी अभीप्सा करनी चाहिये?

उ० - उसे अभीप्सा करनी चाहिये कि माताजीकी शक्ति किया करके समुचित कमिक अवस्थाओं के द्वारा उच्चतर चेतनाको नीचे उतार लाय। यह भी कि मेरा आधार अधिकाधिक योग्य - शान्त, निरहङ्कार और समर्पित वने।

### कर्ममें आत्मप्रमुत्वकी आवश्यकता

माताजी तुम्हारे पुस्तक लिखनेके कामको नामंजूर नहीं करती — वस वे यह नहीं चाहती कि तुम उसमें इतना डूब जाओ कि और कुछ भी न कर सकी। जो कुछ तुम करो उसपर तुम्हारा अधिकार होना चाहिये, उसके द्वारा तुम्हें अधिकृत नहीं होना चाहिये। वे पूरी सहमत है कि तुम, यदि सम्भव हो तो, पुस्तकको पूरा कर डालो और अपने जन्मदिनपर उसे समर्पित कर दो। परन्तु तुम्हें उसमें वह नहीं जाना चाहिये — तुम्हें उच्चतर वस्तुओंके साथ पूरा-पूरा संस्पर्श वनाये रखना चाहिये।

8-4-8638

### सर्वांगपूर्ण सेवाकी शर्ते

हृदयपरसे अहंकारकी छापको मिटा दो और उसके स्थानपर माताजीके प्रेमको

आ जाने दो। अपने व्यक्तिगत विचारों और निर्णयके प्रति होनेवाले समस्त आग्रहको अपने मनसे दूर फेंक दो, तभी तुम माताजीको समभ्रनेके लिये ज्ञान प्राप्त करोगे। अपनी ही इच्छामें मत्त मत होओ, अपने कार्यको अहकार द्वारा चालित मत होने दो, व्यक्तिगत अधिकारके लिये लोलुपता मत रहने दो, व्यक्तिगत पसन्दके प्रति आसक्ति मत रखो, फिर देखोगे कि श्रीमाकी शक्ति स्पष्ट रूपमें तुम्हारे अन्दर कार्य करनेमें समर्थ होगी और जो अक्षय शक्ति तुम मागते हो उसे प्राप्त करोगे और तुम्हारी सेवा भी पूर्ण होगी।

29-88-880

हां, यह — अहंकार, क्रोध, व्यक्तिगत नापसन्दगी, आत्माभिमानी वेदनशीलता इत्यादिपर विजय पाना — अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। कर्म केवल कर्मके

इत्यादिपर विजय पाना — अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। कर्म केवल कर्मके लिये नहीं है, बल्कि वह निम्नतर व्यक्तित्व और उसकी प्रतिक्रियाओंसे छुटकारा पाने तथा भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण साधित करनेके लिये साधनाका एक क्षेत्र है। स्वयं कर्मका जहांतक प्रश्न है, वह माताजी द्वारा निश्चित या स्वीकृत व्यवस्थाके अनुसार ही किया जाना चाहिये। तुम्हें यह सर्वदा याद रखना चाहिये कि वह माताजीका कार्य है, तुम्हारा व्यक्तिगत कार्य नहीं है।

२३-३-१६३४

जब कभी तुम्हारे सामने ये परिस्थितियां और अनुभव आयँ, मैं पहले जो कुछ लिख चुका हूँ महज उसीको दुहरा सकता हूँ। कामको छोड़ना कोई समाधान नहीं है — सच पूछो तो कर्मके द्वारा ही मनुष्य यौगिक आदर्शके विरोधी, अहम्भावके अनुभवों और गतिविधियोंको पहचान सकता और धीरे-धीरे उनसे मुक्त हो सकता है।

कर्म स्वयं अपने लिये नहीं बिल्क माताजीके लिये किया जाना चाहिये,— इमी तरह मनुष्य चैत्य पुरुषकी वृद्धिको प्रोत्साहन देता है और अहंको पार करता है। इसकी पहचान है अभिमान या आग्रह या व्यक्तिगत रुचि या सम्मान-की भावनाके विना माताजीका दिया हुआ काम करना — अहंकार, आत्म-सम्मान या व्यक्तिगत पसन्दको आघात पहुँचानेवाली किसी चीजमे आहत न होना। कर्मके द्वारा जो आदर्श साधकके सामने रखा गया है वह ऊंचा और महान् है और उसे एकाएक प्राप्त करना सम्भव नहीं, पर धीरे-धीरे उसमें विद्वित होना सम्भव है यदि मनुष्य उस आदर्शको — भगवती माताके कार्यके लिये नि:स्वार्थ और पूर्ण सयत यन्त्र वननेके आदर्शको — सदैव अपने मामने रखे। २८-६-१६३३

### निर्वैयक्तिक कार्यकर्ता

साधारणतया निर्वेयक्तिक होनेका अर्थ है अहंकेन्द्रित न होना, चीजोंका असर म्वयं तुमपर कैसे पडता है उसकी दिष्टिसे उन्हें न देखना, विलक उनके अन्दर जो चीजें है उन्हें देखना, निष्पक्ष होकर विचार करना, स्वयं अपने व्यक्तिगत दुष्टिकोण या अहकारपूर्ण लाभ या अहजन्य भावना या बोधके द्वारा नही, वरन चीजोके अभिप्रायके द्वारा या चीजोंके परम प्रभकी इच्छाके द्वारा जिस बातकी माग की जाय उसे करना। कार्यमे वही करना चाहिये जो कार्यके लिये सबसे उत्तम हो. अपने निजी सम्मान या सूविधाका न्याल नहीं करना चाहिये, कार्यको स्वयं अपना नही बल्कि माताजीका समभना चाहिये. उसे नियम, अनुशासन, निर्वेयक्तिक प्रबन्धके अनुसार, यहातक कि यदि अवस्थाएं सबसे उत्तम रूपमे करनेके लिये अनुकल न हों तो उस समयकी अवस्थाओंके अनुसार करना चाहिये। निर्वेयक्तिक कार्यकर्त्ता अपने पूरे सामर्थ्य, उत्साह और श्रम-शीलताको कर्ममे लगा देता है, पर अपनी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओं, मिथ्याभि-मान और आवेगोंको नहीं लगाता। वह हमेशा एक ऐसी चीजको अपनी दृष्टि-में रखता है जो उसके तुच्छ व्यक्तित्वसे अधिक महान है और उसके प्रति जो उसकी भक्ति या आज्ञानुवित्तिता है, वही उसके जीवनको परिचालित करती है। २६-६-१६३५

प्रत्येक ''आन्तरिक संकेत'' को ऐसा मानना वतरनाक होगा कि वह मानों माताजीमें आया हुआ कर्मका संकेत या प्रारम्भ हो। जो कुछ आन्तरिक संकेत मानूम होता है वह कहीसे भी, अपने-आपको चरितार्थ करनेकी चेप्टा करनेवाली किमी भी अच्छी या बुरी शक्तिसे आ सकता है।

चाहे कर्म स्वयं माताजीसे ही क्यों न आया हो फिर भी उसके विषयमें साधकमें अहंकार रह सकता है। यन्त्र होनेका अहंकार ऐसी चीजोंमेंसे एक है जिनसे योगमें विशेष रूपसे सावधान रहना चाहिये।

जब मनुष्य काम करता है तब साधारणतया काम करनेवाली शक्तिका प्रवेग और उसे करने तथा उसे पूरा कर डालनेकी धृन या उसे करनेका सुख पर्याप्त मात्रामें होता है और मन अन्य किसी चीजका चिन्तन नहीं करता। उसके बाद "इसे मैंने किया" का बोध आ उपस्थित होता है। परन्तु कुछ लोगों-में स्वयं काम करते हुए भी अहंकार सिक्य रहता है।

¥ # 39-99- #

प्र० – यदि मैं केवल माताजीके लिये काम करूँ तो अहंके हस्तक्षेपका अर्थ होगा कि वह वाहरसे आता है। क्योंकि मैं अपने अहंको साय रखकर केवल माताजीके लिये ही कार्य नही कर सकता। उ० – वेशक यह एक रास्ता है। परन्तु फिर भी मनुष्यको अहंकारसे सावधान रहना चाहिये। जो लोग सच्चे दिलसे ऐसा समभते है कि वे केवल माताजीका कार्य कर रहे है वे भी बिना जाने अहम्भावके साथ आसक्त होते हैं।

8-8-8636

#### कर्मकी कठिनाइयोंसे लाम

मैं तुम्हारे संकल्पसे प्रसन्न हूँ। यदि मनुष्य इस विषयमें समुनित मनोभाव प्रहण करे तो, कर्ममें चाहे जितनी भी किठनाइयां क्यों न उठें, उनसे वह अपनी ममताको गहरा बनाकर उतना ही अधिक लाभ उठा सकता है। तुम्हें इस विषयमें सहायता ग्रहण करनेके लिये अपने-आपको खुला भी रखना चाहिये, क्योंकि प्रकृतिको बदलनेके लिये माताजीसे बरावर ही सहायता आती रहेगी। २६-६-१६३५

अपनेको दुःखित या निरुत्साहित मत होने दो। दुर्भाग्यवश मनुष्योंको एक-दूसरेके प्रति कठोर होनेका अम्यास पड़ गया है। अगर तुम अपना काम पूरी सच्चाईके साथ करो तो माताजी सन्तुष्ट होंगी और वाकी चीजें पीछे स्वयं आती रहेंगी।

तुम्हे 'अ' के चट गर्म हो जानेका ख्याल नहीं करना चाहिये। सर्वदा याद रखों कि तुम माताजीका कार्य कर रहे हो, और अगर तुम कार्य करते हुए माताजीको स्मरण कर सको तो माताजीको कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। कार्य-कर्ताके लिये यही समुचित भाव है, और यदि तुम इस भावमें कार्य करो तो शान्त आत्मदानका भाव उत्पन्न होगा।

8-3-8633

# माताजीके साथ आन्तर सम्पर्क रखते हुए काम करना

तुम्हें अधिक दृढताके साथ अन्तःकरणमें अपने-आपको एकत्र करना होगा।
यदि तुम निरन्तर अपनेको छितराये रखो, आन्तरिक क्षेत्रसे वाहर चले जाओ
तो तुम साधारण बाहरी प्रकृतिकी तुच्छताओं तथा जिन प्रभावोंकी ओर वह
खुली होती है उनके अन्दर सर्वदा विचरण करते रहोगे। अन्तरमें रहना और
सदा भीतरसे, निरन्तर माताजीके सम्पर्कमें रहते हुए कार्य करना सीखो। सर्वदा
और पूर्ण रूपसे ऐसा करना आरम्भमें कठिन हो सकता है, पर कोई यदि उसमें
लगा रहे तो यह किया जा सकता है—और इसी मूल्यपर, उस दृढ़ताको
सीखकर ही मनुष्य योगमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

X-E-8E38

\* \* \*

जब बाहर चीजें अस्तव्यस्त हो जायं तब तुम्हें तुरत इस नियमपर अपने मन को जमा देना चाहिये कि बाहरी रूपोंको देखकर फैसला करना उचित नही है — अपने भीतर माताजीकी ज्योतिके सामने सब कुछ रख देना चाहिये और यह विश्वास रखना चाहिये कि सब स्पष्ट हो जायगा।

माताजी कहती हैं कि यदि किसी समय तुम कामका बहुत अधिक बोभ अनुभव करो तो तुम्हें तुरत उनसे कहना चाहिये जिससे कि वे देख सकें कि क्या किया जा सकता है।

### कर्ममें माताजीकी शक्तिकी ओर उद्घाटन और विश्रामकी आवश्यकता

शरीरकी साधारण अवस्थामें अगर तुम वहुत अधिक काम करनेके लिये शरीरको वाच्य करो तो प्राण-शक्तिका सहारा लेकर वह उसे कर सकता है। पर ज्योंही काम समाप्त हो जाता है त्योंही प्राणशक्ति हट जाती है और तब शरीर थकावट अनुभव करता है। अगर ऐसा बहुत अधिक और बहुत लम्बे समयतक किया जाय तो थकावटके कारण स्वास्थ्य और शक्तिका ह्रास हो सकता है। तब स्वस्थ होनेके लिये विश्रामकी आवश्यकता होती है।

परन्तु मन और प्राणको यदि माताजीकी शक्तिकी ओर खुलनेका अभ्यास हो जाय तो फिर वे शक्तिका सहारा प्राप्त करते हैं और यहांतक कि उससे एकदम भर भी सकते हैं — उस समय शक्ति काम करती है और पहले या पीछे शरीर कोई दबाव या थकावट नहीं अनुभव करता। परन्तु उस अवस्थामें भी, जवतक स्वयं शरीर भी नहीं खुलता और शक्तिको आत्मसात् करने और वनाये रखनेमें समर्थ नही होता, तबतक कर्ममें वीच-वीचमें पर्याप्त विथाम करना एकदम आवश्यक है। अन्यथा, शरीर यद्यपि बहुत दीर्घ कालतक चलता रह सकता है, फिर भी अन्तमें उसके भंग हो जानेका खतरा बना रह सकता है।

जव पूरा प्रभाव विद्यमान हो और मन तथा प्राणमें अनन्य श्रद्धा-विश्वास और पुकार हो तो शरीरको वहुत लम्बे समयतक बनाये रखा जा सकता है; परन्तु मन या प्राण यदि अन्य प्रभावोंके द्वारा चंचल हो गये हों या जो शक्तियां माताजीकी नहीं हैं उनकी ओर खुले हों तो फिर उससे एक मिली-जुली अवस्था उत्पन्न होगी और कभी तो शक्ति-सामर्थ्य मालूम होगी और कभी थकाबट, निर्वलता या अस्वस्थता अथवा एक साथ ही दोनोंकी मिली-जुली अवस्था।

अन्तमें, यदि केवल मन और प्राण ही नहीं, वरन् शरीर भी खुला रहे और शक्तिको आत्मसात् कर सके तो वह विना भंग हुए कार्यके अन्दर असाधारण चीजें सम्पन्न कर सकता है। फिर भी, उस अवस्थामें भी विश्रामकी आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जिन लोगोंमें कर्मकी प्रवृत्ति है उनसे हम आग्रह करते है कि वे श्रम और विश्रामके बीच समुचित समतोलता बनाये रखें।

थकावटसे पूर्ण मुक्ति पाना सम्भव है, पर वह केवल तभी आती है जब कि पाथिय चेतनामें अतिमानसिक शक्तिके पूर्ण अवतरणके द्वारा शरीरके धर्मका ही सम्पूर्ण रूपान्तर हो जाय।

यही बात आश्रममे शारीरिक काम करनेवालोमे प्रतिदिन हुआ करती थी। कर्मके प्रति अनुराग रखते हुए वे अत्यधिक शक्ति और उत्साहके माथ काम करते और कुछ समय बाद जब थकाबट अनुभव करते तो माताजीको पुकारते और उनमे एक प्रकारका विश्रामका बोध उत्पन्न होता तथा उसके साथ-ही-साथ या उसके बाद ही शक्तिकी एक बाढ-सी आ जाती जिससे दुगुना काम भी एकदम बिना थकाबट या प्रतिक्रियाके पूरा हो जाता था। बहुतोमे तो प्राणके अन्दर स्वभावत ही शक्तिके लिये पुकार थी जिससे कि वे त्योही काम आरम्भ करने ज्यो ही शक्ति की बाढको अनुभव करते और जवतक काम करना होता तबनक वह बाढ बनी रहती।

3638-6-35

#### कर्ममे प्राणशक्ति

कर्ममे अनुभूत प्राणशित्तमे मत डरो। प्राणशित्त भगवान्की एक वहुमूल्य देन है जिसके विना कुछ भी नहीं किया जा सकता — जैसा कि माताजीने प्रारम्भने ही सर्वदा जोर देकर कहा है, यह शित्त इसिलये दी गयी है कि 'उनका' (भगवान्का) काम किया जा सके। मै बहुत प्रसन्न हूँ कि वह वापस आ गयी है और उसके साथ प्रसन्नता और आशाका भाव भी आ गया हे। ऐसा ही होना उचित था।

ΙX

श्रीमाताजी और आश्रमकी कार्य-व्यवस्था

# श्रीमाताजी और आश्रमकी कार्य-व्यवस्था

### साधकोंमें माताजीकी साधना

स्वभावतः ही, माताजी प्रत्येक साधकके अन्दर साधना करती है — लेकिन यह साधकके उत्साह और ग्रहणशीलतासे सीमित होती है।

X = 39-9-8

जिन चीजोंको नीचे उतारना है उन्हें उतारनेके विषयमें माताजीके अपने निजी अनुभव हैं — परन्तु जो कुछ साधक अनुभव करते हैं उसे भी उन्होंने बहुत पहले अनुभव किया था। पहले भगवान् जगत्के लिये साधना करते हैं और फिर दूसरोंमें साधना करते है।

85-6-8638

मैंने कहा है कि पहले भगवान् जगत्के लिये साघना करते हैं और फिर जो कुछ नीचे उतारा गया है उसे वे दूसरोंको देते हैं। उपलब्धियों और अनुभूतियोंके विना कोई साधना नहीं हो सकती। "प्रार्थनाएं" माताजीकी अनुभूतियोंके रेकार्ड (Record) — अभिलेख) है।

X = 3 - 9 - 8

## आश्रममें तया बाहर चैत्य सम्पर्क

निश्चय ही यह विलकुल ठीक है कि दूरसे भी चैत्य सम्पर्क वना रह सकता है और भगवान् देशसे सीमित नहीं है, बल्कि सर्वत्र विद्यमान हैं। यह आवश्यक

<sup>\*</sup>श्रीमाताजी-लिखित 'प्रार्यना और घ्यान' नामक पुस्तक।

नहीं है कि प्रत्येक आदमी आश्रममें ही रहे अथवा शरीरसे श्रीमाके समीप रहें और तभी वह आध्यात्मिक जीवन यापन कर सकता है या योगका अभ्यास कर सकता है. आरम्भिक अवस्थाओंमे तो यह विलकुल ही आवश्यक नहीं है। परन्तु यह सत्यका केवल एक पक्ष है; इसके अलावा एक दूसरा पक्ष भी है, अन्यथा यह युक्तिसगत मिद्धान्त निकल आयेगा कि माताजीके यहा रहनेकी, अथवा आश्रमके होनेकी, या किसी भी आदमीके यहा आनेकी विलकुल ही कोई आवश्यकता नहीं है।

चैत्य पुरुष सवके अन्दर होता है, पर वह बहुत थोड़े लोगोमें अच्छी तरह विकिमत हुआ होता है, अपनी चेतनामें अच्छी तरह गठित और सामने प्रमुख स्थानमें होता है, अधिकतर लोगोंमें यह ढका होता है, प्राय कुछ भी करनेमे अममर्थ होता है या केवल एक प्रभाव भर डालता है, इतना पर्याप्त सचेत या मवल नहीं होता कि आध्यात्मिक जीवनको सहारा दे सके।

इसी कारण आवश्यक है कि जो लोग इस सत्यकी ओर आर्कापत हुए हैं वे यहा आकर रहे जिससे कि वे स्पर्श प्राप्त कर सके और उस स्पर्शसे चैत्य पुरुषका जागरण हो या उसकी तैयारी हो — यही उन लोगोंके लिये फलप्रद चैत्य सम्पर्क स्थापित करनेका प्रारम्भ है।

फिर इस कारण भी यह आवश्यक है कि वहतोंके लिए यहा रहना जरूरी है -- अगर वे तैयार हो -- जिससे कि सीधे प्रभावके नीचे या समीपमे रहकर वे अपने चैत्य पुरुपकी चेतनाको विकिमत करें या गठित करे अथवा उसे सामने ले आवे। जब स्पर्ग दे दिया जाता है और साधकका उतना विकास माधित हो जाता है जितना उम समय उमके लिये सम्भव होता है, तब वह बाहरी जगत्मे वापम लौट जाता है और सरक्षण तथा पथ-प्रदर्शनके अधीन दूर रहकर भी सम्पर्क बनाये रखने एव अपना आध्यात्मिक जीवन जारी रखनेमें समर्थ होता है ! परन्तु बाहरी जगतुके प्रभाव चैत्य सम्पर्क और चैत्य विकासके अनु-कुल नहीं है, और यदि माधक पूरी तरह मावधान या एकाग्र न हो तो, कुछ समय वाद चैत्य सम्पर्क महज ही टूट मकता या ढक जा सकता है और विरोधी कियाओं या प्रभावीक कारण चैत्य विकास घीमा हो सकता, रुक सकता और यहातक कि न्यून भी हो नकता है। अतएव यह बात आवश्यक है और प्राय. आवश्यक अनुभूत होती है कि केद्रीय प्रभावके स्थानमें वापस आया जाय जिससे कि सम्पर्कको दृढ वनाया जाय या फिरमे प्राप्त किया जाय अथवा विकासको पुनः जारी किया जाय या नया अग्रगामी वेग प्रदान किया जाय। समय-समयपर ऐसे मामीप्यके लिये उठनेवाली अभीप्या कोई प्राणगत कामना नहीं होती; यह केवल तभी प्राणगत कामना वन जाती है जब यह अहंकारपूर्वक हठ करती

या किसी प्राणिक उद्देश्यके साथ मिल जाती है, उस समय नहीं जब कि यह चैत्य पुरुपकी शान्त और गम्भीर अभीप्सा होती है तथा इसमें कोई चिल्लाहर या चंचल बनानेवाला आग्रह नहीं होता।

यह वात तो है उन लोगोंके लिये जिन्हें बुलाया नहीं गया है या जिन्हें आश्रममें केंद्रीय दिव्य शक्ति और उपस्थितिके सीधे दवावके नीचे रहनेके लिये अभीतक बुलाया नहीं गया है। जिन लोगोंको इस प्रकार रहना ही चाहिये, वे लोग है जो एकदम आरम्भसे ही बुलाये गये है या जो तैयार हो गये है या जिन्हें किसी-न-किसी कारणवश उस कार्य या सृष्टि का एक अग बननेका अवसर दिया गया है जो यहां योग द्वारा तैयार की जा रही है। उन लोगोंके लिये यहांके वातावरणमें. सामीप्यमें रहना अत्यन्त आवश्यक है; उनके यहासे चले जानेका अर्थ होगा उस सुयोगका त्याग करना जो उन्हें दिया गया है, अपनी आध्यात्मिक भवितव्यताकी ओर पीठ फेर देना। उन लोगोंकी कठिनाइयां बहुधा देखनेमें उन लोगोंके संघर्ष से कही अधिक होती है जो वाहर रहते हैं, क्योंकि उनसे बड़ी चीजकी मांग की जाती है और उनपर दवाव भी चड़ा होता है; परन्तु उसी तरह उनको बड़ा-सा सुयोग भी प्राप्त है तथा विकासके लिये उनपर अधिक शक्ति तथा प्रभाव ढाला जाता है एवं वह चीज भी दी जाती है जो वे अध्यात्मतः वन सकते है और अवस्य वनेंगे यदि वे अपने चुनाव और पृकारके प्रति सच्चे हों।

9=39-09-0

प्र०~ क्या माताजीके भौतिक सामीप्यका कोई विशेष फल होता है?

उ०- भौतिक स्तरपर साधनाकी परिपूर्णताके लिये यह अनिवार्य है। भौतिक और वाह्य सत्ताका च्यान्तर उसके विना नहीं हो सकता।

\* \* \*

१८-५-१६३३

प्र०- क्या बहुत अधिक दूरी पर भी — जैने, वम्बई या कलकतेमें भी — करीव-करीव उसी रूपमें माताजीका सम्पर्क और उनकी सहायता ग्रहण करना सम्भव है जैसे यहां आश्रममें सम्भव है?

उ० सर्वत्र ही मनुष्य ग्रहण कर सकता है और अगर उसमें प्रवल आध्यात्मिक चेतना हो तो वह वहुत प्रगति भी कर सकता है। परन्तु अनुभव इस विचारका समर्थन नहीं करता कि दोनोंमें कोई भेद नहीं है या दोनों करीव-करीव एक-जैसे ही हैं।

१5-5-१६३३

## आश्रममें मर्ती होनेका निर्णय

तुम्हारे मनमें इन लोगोंको या दूसरोंको यहां ले आनेकी कोई इच्छा या वेचैनी नहीं होनी चाहिये। इन वातोंका निर्णय एक ओर तो उनकी पुकार और योग्यताके द्वारा तथा दूसरी ओर माताजीकी इच्छासे होना चाहिये।

२८-६-१६३६

## मीतरसे चुनाव

यदि तुम स्वयं अपने मन और प्राणमें चले जानेके लिये उत्सुक हो तो माताजीके लिये यह सम्भव नहीं है कि वे तुम्हें रहनेके लिये कहें। स्वयं तुम्हारे अन्दरसे ही यह स्पष्ट संकल्प आना चाहिये कि इस ओर रहना है या उस ओर।
२४-२-१६३२

### उम्मेदवारीका काल

हां, अत्यन्त निश्चित रूपमें कुछ लिखना ठीक नहीं है। विशेषकर आजकल-जैसी परिस्थितियोंमें माताजी लोगोंको उम्मेदवारके रूपमें स्वीकार करती हैं, वे उन्हें तत्काल कोई वड़ी आशाएं नहीं बंघातीं, बल्कि यह देखनेके लिये प्रतीक्षा करती हैं कि वे किस प्रकार खुलते हैं। अगर वह अपनी अभीप्साको (अपने जीवनमें) सच्चा सिद्ध करें तो सब कुछ ठीक ही होगा।

२६-२-१६४३

## माताजी द्वारा पूर्णस्वीकृति

प्रo- जब कोई आदमी माताजीके संरक्षणमें योग करना आरम्भ करता है तब क्या वह पूर्ण रूपसे उनके द्वारा ग्रहण नही कर लिया जाता ?

उ० जबतक वह तैयार न हो जाय तबतक नहीं। सबसे पहले उसे माताजीको स्वीकार करना है और फिर अधिकाधिक अपना अहम्भाव छोड़ना होता है। यहां ऐसे साधक भी हैं जो पग-पगपर विद्रोह करते हैं, माताजीका विरोध करते हैं, उनकी इच्छाका खण्डन करते हैं और उनके निर्णयोंकी टीका-टिप्पणी करते हैं। ऐसी अवस्थाओंमें भला वे उन लोगोंको पूर्ण रूपसे कैसे ग्रहण कर सकती हैं?

२१-६-१६३३

प्र० - क्या हमारे योगमें गुरु, भगवान् और सत्यमें वस्तुतः कोई भेद है? मैं तो यही समभता आ रहा हूँ कि माताजी और आप केवल गुरु ही नहीं हैं, अपितु भगवान् भी है, और कि आपमेंसे कोई भी जो कुछ भी कहता है वह 'सत्य' का विघान है। तो फिर (अनुशासन-विपयक मेरे प्रश्नके उत्तरमें) आप इन तीन भिन्न शब्दोंका प्रयोग क्यों कर रहे है?

उ० मैंने आध्यात्मिक जीवन और आज्ञाकारिताका साधारण नियम लिसा था। तुम्हें यह नियम जानना चाहिये तथा इस अवस्थामें उसके विशेष उपयोगको भी जानना चाहिये। इसके अतिरिक्त, यहांपर बहुतसे लोग यह कहकर ही सन्तुष्ट हो जाते है कि "श्रीमाताजी भगवती हैं", पर वे उनकी आज्ञाओंका अनुसरण नहीं करते — दूसरे वास्तवमें उन्हें भगवतीके रूपमें स्वीकार नहीं करते — वे उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं मानों वे एक साधारण गुरु हों। मैं कह चुका हूँ कि योगमें आज्ञाकारिताका अर्थ क्या है, उससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता।

१३-६-१६३३

प्रo- कल आपने माताजीके आदेशोंकी चर्चा की थी। वे क्या है? मै उनपर चलनेका यत्न करना चाहता हूँ।

उ०- उन्हें सर्वविदित समभा जाता है। तुम्हें ठीक कार्य करना तथा सचाईके साथ योगका अनुसरण करना होगा।

१४-६-१६३३

प्र० – हमें वताया जाता है कि यदि साधक सच्चा (सत्यहृदय) हो तो माताजी उसमें अच्छे-से-अच्छा कार्य कर सकती है। परन्तु इसका अभिप्राय क्या है?

उ०- सच्ची साधनाका क्या अभिप्राय है? 'सच्चा' इस शब्दकी माताजी द्वारा की हुई परिभाषाके अनुसार, इसका अर्थ है "केवल भागवत शक्तियोंकी ओर खुलना" अर्थात् अन्य सभी शक्तियोंको, यदि वे आयें भी तो निकाल फेंकना। २१-४-१६३६

### माताजीकी उपस्थितिके कारण आध्यात्मिक सम्मावना

निश्चय ही बहुत थोड़ेसे लोग यह अनुभव करते हुए मालूम होते हैं कि उन्हें यहां किस वातकी सम्भावना दी गयी है — जिस चैत्य और आध्यात्मिक उद्देश्यके लिये यह अभिप्रेत है उसके लिये इसका व्यवहार करनेके बदले सब चीजें ही प्राणके मायाजाल या शरीरकी तामिसकताके एक सुयोगमें बदल दी गयी हैं। ७-३-१६३६

मैं किसी खास चीजकी वात नहीं कह रहा था — विल्क मैं उस सारी आघ्या-त्मिक सम्भावनाकी वात कह रहा था जो कि यहां माताजीकी उपस्थितिके कारण मौजूद है। बहुत थोड़ेसे लोग ही यह समभते हैं कि इसका अर्थ क्या है और जिन्हें इसकी थोड़ी-सी घारणा है वे भी बहुत थोड़ा-सा ही लाभ उठाते है और अपनी निम्नतर प्रकृतिको अपनी प्रगतिमें रोडा अटकानेका अवसर देते हैं।

3639-6-3

क्योंकि यहां लोग माताजीकी छत्रच्छायामें रह रहे है और मानव-जीवनके भारी कप्टों तथा दारुण विपत्तियोंसे बचे हुए हैं, अतः वे न-कुछमेंसे ही निराशाओं और दुःखद घटनाओंका ताना-बाना बुननेमें लगे रहते है। प्राण अपनी शोक-वृत्तिका रस लेना, चीखना-चिल्लाना और रोना-कराहना चाहता है और यदि उसे ऐसा करनेके लिये कोई अच्छा या बड़ा बहाना नहीं मिल पाता तो वह किसी बुरे या छोटे-से बहानेका ही उपयोग करेगा।

3838-8-8

### योगमें सफलताके लिये प्राणको रूपान्तरित करनेकी आवश्यकता

प्र०- मेरा विश्वास था कि जिन लोगोंको यह योग करनेके लिये पुकार आई है वे सभी इसी जीवनमें देर-सवेर भगवान्को प्राप्त कर लेंगे। परन्तु मैंने किसीसे सुना है: "निःसंदेह माताजीने केवल उन्हींको चुना है जिनमें यह योग करनेकी क्षमता है, पर वे लक्ष्य-पर पहुँचेंगे तभी यदि उनका प्राण रूपान्तरित हो जाय। नहीं तो, उन्हें लक्ष्यकी प्राप्ति अगले जन्ममें होगी।" क्या यह बात ठीक है?

उ०- माताजीने यह कभी नहीं कहा कि कोई चीज अगले जन्ममें सम्पन्न होगी। यदि व्यक्तिको सफलता प्राप्त करनी है तो स्वभावतः ही प्राणको रूपान्तरित करना होगा।

84-8-8838

### साधकोंके माताजीको छोडकर चले जानेके कारण

प्र०- यह क्या वात है कि जो लोग एक स्पष्ट अभीप्सा और पुकार लेकर माताजीके पास आते हैं वे कुछ समयके वाद उनके पाससे चले जाते हैं? कौन-सी चीज उन्हें यहांसे ले जाती हैं? उ० – विरोधी शक्तियोंके सुभावोंके कारण, अहंकार, स्वार्थपरता, महत्त्वाकांक्षा, कामवासना, दंभ, लोभ या विरोधी शक्तियों द्वारा उठाये गये किसी अन्य प्राणिक आवेशके कारण उन्हें जाना पड़ता है।

प्र० - क्या प्राणमय शक्तियां इतनी प्रवल होती हैं कि किसी व्यक्तिमें स्पष्ट अभीप्सा और भागवत पुकारके होनेपर भी वे उसे माताजीसे दूर सीच ले जा सकती हैं?

उ०- प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण भगवान्की पुकारको अपनी सम्मति देने या न देनेके लिये, निम्नतर प्रकृति या अपने अन्तरात्माका अनुसरण करनेके लिये स्वतन्त्र है।

> प्र० निया उनके पथसे चले जानेका अर्थ यह नहीं है कि वे अपने ज्ञान द्वारा यह निर्णय करनेमें असमर्थ थे कि भगवान्के लिये उनकी पुकार सच्ची थी या नहीं?

उ० - निर्णय करनेकी ये सब बातें बेमतलब है। तुम या तो पुकारको अनुभव करते हो या अनुभव नहीं करते और यदि तुम पुकारको अनुभव करते हो तो तुम कोई हिसाब-किताब किये विना या खतरोंको गिने विना या यह पूछे विना कि तुम योग्य हो या नहीं, उसका अनुसरण करते हो।

> प्र० — जब लोग साधना छोड़कर माताजीसे दूर चले जानेकी प्रवृत्ति-को बहुत जोरसे अनुभव करते हैं तब उनके लिये इस प्रवृत्तिका प्रतिकार करने और माताजीका सहारा दृढ़तापूर्वक पकड़े रहनेका सबसे उत्तम उपाय क्या है?

उ०- यह समभना कि शैतान उन्हें भुलावेमें डाल रहा है और उसकी न सुनना।

प्र० — जो साधक आश्रममें बहुत दिनोंतक रह चुके हैं वे क्या आश्रम छोड़ देनेके वाद माताजीकी कृपाको भूल सकते हैं?

उ०- कुछ लोग भूले हुए-से मालूम होते हैं।

प्र० - क्या माताजीके अघीन साधना करनेके लिये उनके वापस आनेकी कोई सम्भावना है?

उ०- यह व्यक्तिके ऊपर निर्भर करता है।

EF39-3-3

जब एक बार चैत्य पुरुष पूरा जाग्रत् हो जाता है तब साधकके लिये यह सम्भव नहीं कि वह विद्रोह करे और चला जाय; यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने अन्तरात्माको माताजीके पास छोड़ जाता है और उसकी केवल बाहरी सत्ता ही कुछ दिन अन्यत्र रहती है। परन्तु यह अत्यन्त दुःखदायी अवस्था है; या तो मनुष्यको वापस आना पड़ता है या जीवन यापन करना दूभर हो जाता है।

२०-११-१६३५

तुमने जो कुछ लिखा है वह विलकुल ठीक है। जब कोई साधक चला जाता है तब यह कहना कि भगवान् हार गये एक मूर्यतापूर्ण वात है। अगर साधक अपनी निम्नतर प्रकृतिको अपने ऊपर प्राधान्य स्थापित करने दे तो यह उसकी हार है, भगवान्की नहीं। साधक इसलिये यहां नहीं आता कि भगवान्को उसकी आवश्यकता है, बिल्क इस कारण आता है कि उसको भगवान्की आवश्यकता है। अगर वह आघ्यात्मिक जीवनकी शत्तोंको पूरा करे और माताजीके पय-प्रदर्शनके प्रति अपने-आपको दे दे तो फिर वह अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है, पर वह यदि अपनी शर्त्तोंको रखना चाहे और भगवान्पर अपने निजी विचारों तथा अपनी निजी कामनाओंको लादना चाहे तो फिर सब प्रकारकी कठिनाइया ही आयेंगी। ठीक यही बात 'अ' और 'ब' तथा कई अन्य लोगोंके विषयमें हुई। चूँकि भगवान् उनके सामने नहीं भुकते इसलिये वे चले जाते हैं। परन्यु यह भला भगवान्की हार कैसे हुई?

26-4-8630

## आश्रममें चिन्मय शक्ति (चितु-तपस्) की किया

जो बात मुभे अधिक महत्त्वकी प्रतीत होती है वह है — यहां वस्तुएं कैसे कार्यान्वित की जाती हैं इसे समभानेका यत्न करना। वास्तवमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इसे समभते है और फिर जो इसे अनुभव करते है वे तो और भी विरले।

पहलेसे निर्णीत कोई मानसिक योजना, निश्चित प्रोग्राम या व्यवस्था तो यहां कभी भी, किसी समय भी नही रही। सारी-की-सारी वस्तुका जन्म, संवर्धन और विकास एक सजीव प्राणीकी भांति चेतनाकी एक ऐसी क्रिया (चित्-तपस्) के द्वारा हुआ है जो निरन्तर चलती तथा बढ़ती रही है और प्रवल एवं दृढ़ होती रही है। जैसे ही चिन्मय शक्ति जड़तत्त्वमें उतरती और अपनी रिश्मयां प्रसारित करती है, वह अपनेको प्रकट और अभिव्यक्त करनेके लिये उपयुक्त यन्त्रोंकी खोज करती है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यन्त्र जितना अधिक खुला, ग्रहणशील और नमनीय होता है, परिणाम उतने अधिक अच्छे होते हैं। साधकोंके अन्दर और उनके द्वारा निर्विघ्न और सामंजस्य-पूर्ण ढंगसे कार्य करनेके मार्गमें जो दो वाधाएं आती है वे ये है:

- 1. साधकोंके पूर्वकित्पत विचार और मानसिक रचनाएं जो चिन्मय शक्तिके कार्य और प्रभावमें रोड़े अटकाती है।
- 2 प्राणको पसन्दिगियां और उसके आवेग जो अभिन्यक्तिको विकृत और मिथ्या रूप दे देते हैं।

ये दोनों चीजें अहंकी स्वाभाविक उपज हैं। यदि इन दो तस्वोंका हस्तक्षेप न हो तो भौतिक रूपमें मेरी मध्यस्थताकी आवश्यकता नहीं होगी।

"माताजीको पसन्द है", "माताजीको पसन्द नहीं" इस कयनमें जब तुम

विश्वास नहीं करते तो तुम विलकुल ठीक कर रहे होते हो: यह एक विलकुल वचकानी व्याख्या है।

मुभे कार्यरत 'शक्ति' और 'चेतना' का स्पष्ट और मुनिश्चित प्रत्यक्षानुभव होता है, और जब भी यह 'शक्ति' अपने कार्यमें विकृत हो जाती है या यह 'चेतना' तमसे आवृत हो जाती है तो मुभे बीचमें पड़कर कियाको संशोधित करना होता है। बहुतसे व्यक्तियोंमें सब प्रकारकी वस्तुएं मिल-मिला जाती है और फिर वहां भी मुभे विकृत प्रतिरूपको शुद्ध वस्तुसे पृथक् करनेके लिये हस्तक्षेप करना पड़ता है।

अन्यथा सभीको कार्य करनेकी बड़ी भारी स्वतन्त्रता दी गई है, क्योंकि 'चिन्मय शक्ति' अपने आपको अगणित प्रकारसे अभिव्यक्त कर सकती है और, अभिव्यक्तिकी पूर्णता एवं समग्रताके हित, उनमेंसे किसी भी प्रकार या ढंगको पूर्वकल्पनाके आधारपर ही बहिष्कृत नहीं कर देना चाहिये। चुनाव करनेसे पहले परखके लिये अवसर प्रायः ही दिया जाता है।

3 = 3 9 - 2 - 5

### माताजी और आश्रमका अनुशासन

'अ' के कथनानुसार उसने कहा कि अनुशासनका अभाव ही भारतका सबसे वहा दोप है; न तो व्यक्ति और न व्यक्तियोंके समुदाय ही अनुशासन मानते हैं। तो भला वह इतनेसे कारणसे क्यों रो पड़ा कि उसे अपना हैंड-वैग उस स्थानपर नहीं रखने दिया गया जो स्थान उसके लिये अभिप्रेत नहीं था? मैं स्वयं उसके साथ इस बातपर सहमत नहीं हूँ कि आश्रममें पूर्ण अनुशासनका पालन होता है; बिल्क, इसके विपरीत, यहां उसका बहुत अधिक अभाव है, बहुत अनियमितता, लड़ाई-भगड़ा और हठधर्मिता है। यहां अगर कुछ संगठन और सुव्यवस्था है तो उसे इन सब वातोंके होते हुए भी माताजी स्थापित करने और बनाये रखनेमें समर्थ हुई है। वह संगठन और सुव्यवस्था सभी सामूहिक कार्योंके लिये आवश्यक है; बाहरके जिन लोगोंने आश्रम देखा है उन सब लोगोंने इस बातकी प्रगंसा की है और इसके लिये आश्चर्य प्रकट किया है; यही कारण है कि बहुतसे लोगोंके द्वेपपूर्ण आक्रमणके होते हुए भी, जिनकी चलती तो आश्चम कभीका खतम हो चुका होता, आश्चम जीवित है। माताजी अच्छी तरह जानती यों कि वे क्या कर रही हैं और जो काम उन्हें करना है उसके लिये क्या आवश्यक है।

अपने-आपमें अनुशासन विशेष रूपसे पाञ्चात्य वस्तु नहीं हैं; जापान,

चीन और भारत-जैसे पूर्वीय देशोंमें एक समयमें यह सर्वनियामक था और ऐसे ढगसे कठोर नियमोंपर आधारित था जिसे पाश्चात्य लोग सहन नहीं करेंगे। सामाजिक रूपमें हम चाहे जो भी आपत्तियां इस विषयमें क्यों न उठावें, यह यथार्य तथ्य है कि इसने युग-युगमें और समस्त परिवर्तनोंके अन्दर हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाजकी रक्षा की है। राजनीतिक क्षेत्रमें, इसके विपरीत, अन-शासनहीनता, व्यक्तिस्वातत्र्यवाद और कलह था; यह भी एक कारण है जिससे भारतका पतन हुआ और वह दासताका शिकार हुआ। संगठन और व्यवस्था लानेकी चेप्टा तो की गयी पर वह स्थायी होनेमें असफल रही। आघ्यात्मिक जीवनके अन्दर भी भारतने केवल ऐसे स्वतन्त्र परिवाजक संन्यासियोंको ही नहीं उत्पन्न किया जो अपने-आप अपना कानून थे, बल्कि नियम-काननों और व्यवस्थापक समितियोंसे युक्त संन्यासियोंके संघ बनानेकी प्रेरणाका भी अनुभव किया और कठोर अनुशासन रखनेवाले मठोंकी स्थापना भी हुई। जब कि ऐसी चीजोंके विना कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता — यहांतक कि व्यक्ति-गत कार्यकर्त्ताको भी, जैसे कलाकारको, अपने कार्यमें दक्ष बननेके लिये एक कठोर अनुशासनके भीतरसे गुजरना होता है — तब भला, माताजीने जिस अत्यन्त कठिन कार्यको अपने हायमें लिया है उसके लिये यदि वे अनुशासनपर जोर देती हों तो उन्हें दोप क्यों दिया जाय?

पता नहीं तुम किस आधारपर बिना विधि-विधान या अनुशासनके ही सुव्यवस्था और संगठनकी आशा करते हो। तुम मानो यह कहते हो कि लोगोंको पूर्ण स्वाधीनता दे देनी चाहिये और केवल उतना ही अनुशासन होना चाहिये जितना वे स्वयं अपने ऊपर लादना पसन्द करें; यह बात उस समय पर्याप्त होती जब यहांपर एकमात्र करनेकी चीज यही होती कि प्रत्येक व्यक्ति कोई आन्तर उपलब्धि प्राप्त कर ले, जीवनका कोई प्रश्न न होता, या, यहांपर कोई सामूहिक जीवन और कार्य न होता और अगर होता भी तो उसका कोई महत्त्व न होता; पर यहां बात ऐसी नही है। हमने एक ऐसा कार्य अपने हाथमें लिया है जिसमें जीवन, कर्म और भौतिक जगत् शामिल है। जो कुछ मै करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ उसमें आध्यात्मिक उपलब्धि सबसे पहले आवश्यक है, लेकिन वह जीवनमें, मनुष्योंमें और इस संसारमें भी वाह्य उपलब्धि प्राप्त किये विना पूर्ण नहीं हो सकती। अन्तरमें आघ्यात्मिक चेतना हो पर साथ ही वाहर आघ्या-त्मिक जीवन भी हो। आश्रम अपनी वर्तमान अवस्थामें उस आदर्श रूपको प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिये उसके सभी सदस्योंको साधारण अहंकारपूर्ण मन तथा मुख्यतः राजिमक प्राण-प्रकृतिमें रहनेकी जगह आध्यात्मिक चेतनामे निवास करना होगा, पर, फिर भी आश्रम हमारे प्रयासका पहला रूप है, यह

एक क्षेत्र है जिसमें प्रारंभिक तैयारीका कार्य करना होगा। माताजीको यह आधम चलाना है और इसके लिये इस समस्त व्यवस्था और संगठनकी भी आवश्यकता है तथा यह विधि-विधान और अनशासनके विना नहीं हो सकता। फिर अहंकार, मानसिक रुचियों और राजसिक प्राण-प्रकृतिको पार करनेके लिये भी. अथवा कम-से-कम उस कार्यमें सहायकके रूपमें, अनुशासनकी आवश्यकता है। यदि इन चीजोंको जीत लिया जाय तो बाहरी नियम आदिकी आवश्यकता कम होगी; उनके स्थानपर स्वाभाविक मेल-मिलाप, एकत्व, सामंजस्य और समुचित कर्म आ जायंगे। परन्तु जवतक वर्तमान अवस्था विद्यमान है तवतक लोग जिस अनुशासनको अपने ऊपर लादना पसन्द करेंगे या नहीं करेंगे उसके अतिरिक्त वाकी समस्त अनुशासनको त्याग देने या न माननेसे उसका फल असफलता और अमंगल ही होगा।....उस सिद्धान्तके अनुसार तो इस कार्यका भी सत्यानाश हो गया होता, वस लड़ाई-भगड़ेके सिवा और कुछ न होता, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी ही निजी भावना और इच्छाको प्रस्थापित करता और निरन्तर संघर्ष रहता; वर्तमान अवस्थामें भी यह सब प्रचुर मात्रामें है और केवल माताजीके प्रभाव, उनके दिये हुए ढांचे तथा विरोधी तत्त्वोंसे एक साथ काम लेनेके उनके कौशलके कारण ही सारा कार्य चल रहा है।

मुभे नहीं लगता कि माताजी कठोरताके साथ नियम पालन कराती हैं। विल्क इसके विरुद्ध मैंने देखा है कि उन्होंने नियमभंग, आज्ञा-लघन, आत्मख्यापन और विद्रोहके उस विशाल स्तूपका सामना, जिसने उन्हें घेर रखा है, कितनी सतत मृदुलता, सहनशील धैर्य और दयालुताके साथ किया है; यहांतक कि अपने सामने किये गये विद्रोह और अपने-आपको अत्यन्त वुरी निन्दाओंसे आक्रांत करनेवाले उग्र पत्रोंको सहा है। कोई कठोर अनुशासक इन सब चीजोंके साथ इस तरह व्यवहार न करता।

मैं नहीं जानता कि दर्शकोंके साथ क्या बुरा व्यवहार किया गया है, सिवा इसके कि नियम माननेका आग्रह किया गया जिसपर तुम आपित कर रहे हो। परन्तु यह कोई सार्वजनीन आपित नहीं हो सकती, अन्यया दर्शकोंकी संख्या निरन्तर बढ़ती न जाती और न इतने अधिक लोग दुबारा आना ही चाहते या यहांतक कि प्रत्येक बार ही आना चाहते या इतने अधिक लोग, यदि माताजी उन्हें अनुमित दें तो, यहां रहना ही चाहते। पर जो हो, वे लोग यहां किसी सामाजिक आवश्यकताके कारण नहीं आते बिल्क उन लोगोंके दर्शनोंके लिये आते हैं, जिन्हें वे आध्यात्मिक दृष्टिसे महान् मानते हैं अथवा, सर्वदा आने-जानेवालोंके प्रसंगमें कहा जाय तो, आश्रम-जीवनमें भाग लेने तथा आध्यात्मक लाभ उठानेके लिये आते हैं, और इन दोनों ही उद्देश्योंके लिये उनसे

यह आशा की जायगी कि उनपर जो शर्ते लगायी जायं उन्हें वे इच्छापूर्वक स्वीकार करें और थोडी-बहुत असुविधाका स्थाल न करें।

अब गोलकुंड और उसके नियमोंकी बात लें — वे नियम दूसरी जगह नहीं लगाये जाते — उन्हें लगानेका कुछ कारण है और वे निरर्यक नहीं है। गोलकुंडमें माताजीने रेमों, सामेर और दूसरोंके द्वारा अपनी निजी भावनाको कार्यान्वित किया है। सबसे पहले, माताजीका विश्वास है कि सौन्दर्य आघ्या-त्मिक और दिव्य जीवनका एक अंग है; दूसरे, वे मानती है कि भौतिक वस्तुओंमें भी भागवत चेतना है और वह चेतना उतना ही उन्हें सहारा देती है जितना वह सजीव वस्तुओंको देती है; और तीसरे, उन भौतिक वस्तुओंका भी अपना व्यक्तित्व है और उनसे समुचित रूपमें व्यवहार करना चाहिये, समु-चित ढंगसे उनका उपयोग करना चाहिये, न तो उनका दुरुपयोग होना चाहिये, न उनके साथ अनुचित ढंगका व्यवहार होना चाहिये, न तो उन्हें आघात पहुँचाना चाहिये और न उनकी उपेक्षा करनी चाहिये जिसमें कि वे जल्द नष्ट हो जायं और अपना पूरा सौन्दर्य या मूल्य सो बैठें; वे उनके अन्दरकी चेतनाको अनुभव करती है और उनके साथ इतनी अधिक सहानुभूति रखती हैं कि जो चीज दूसरे हाथोंमें थोड़े दिनोंमें ही सराब हो सकती या नष्ट हो सकती है वह उनके साथ वर्षों या दशकोंतक बनी रहती है। इसी वातको आधार मानकर उन्होंने गोलकुंडकी योजना बनायी थी। सर्वप्रथम, उन्होंने उच्च प्रकारकी स्थापत्य-कलाका सौन्दर्य चाहा या और इसमें वे सफल हुईं - वास्तुकारों तथा गृह-निर्माणकलाका ज्ञान रखनेवाले लोगोंने बड़े उत्साहके साथ इसकी प्रशंसा की है और इसे एक अद्भुत कृति माना है। एकने तो इसके विषयमें यह कहा कि इस प्रकारके जितने भी भवन उसने देखे उनमें यह सबसे सुन्दर है और इसकी वरावरीका भवन न तो समूचे यूरोपमें है न अमेरिकामें; और एक महान् गुरुके शिष्य एक फेंच वास्तुकारने कहा कि इस भवनमें वह भावना अत्यन्त उत्कृष्ट रूपमें कार्यान्वित हुई है जिसे उसके गुरु कार्यान्वित करनेकी चेष्टा करते रहे, पर सम्पन्न करनेमें असफल रहे। पर इसके साथ माताजीने यह भी चाहा था कि इस भवनकी सभी चीजें, कमरे, सजावटकी चीजें, सामान आदि सभी अपने-आपमें कलापूर्ण हों और सब मिलकर एक सुसमंजस सम्पूर्ण आकार ग्रहण करें। यह कार्य भी वड़ी सावघानीके साथ किया गया। इसके अलावा प्रत्येक चीज इस प्रकार निश्चित की गयी कि उसका अपना उपयोग हो, प्रत्येक चीजके लिये एक स्थान हो, और चीजोंको मिला-जुला न दिया जाय, या अस्त-व्यस्त न कर दिया जाय या उनका गलत उपयोग न किया जाय। परन्तु इन सव वातोंको बनाये रखने और उन्हें व्यवहारमें लानेकी जरूरत थी; क्योंकि

वहां रहनेवालोंके लिये थोड़े समयमें ही पूर्ण अस्तव्यस्तता उत्पन्न करना, दुरुपयोग करना और प्रत्येक चीजको अव्यवस्थित और नष्ट कर देना अधिक आसान था। यही कारण था कि नियम बनाये गये और उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। माताजीको आशा थी कि यदि उपयुक्त मनुष्य वहां रखे जायं या कुछ दूसरोंको साधारण लोगोंकी अपेक्षा कम जल्दवाजी करनेकी शिक्षा दी जाय तो उनकी भावनाकी रक्षा की जा सकती है और समस्त परिश्रम और व्ययको नष्ट होनेसे बचाया जा सकता है।

परन्तु दुर्भाग्यवश स्यानकी कठिनाई उत्पन्न हुई और हमें उन लोगोंको गोलकूंडमें रखनेके लिये बाव्य होना पड़ा जिन्हें दूसरी जगह नहीं रखा जा सकता था और इस तरह सावधानीसे चुनाव नहीं किया जा सका। इसलिये प्रायः ही कुछ टटने-फटने लगा और दुरुपयोग होने लगा और दर्शनके बाद माताजीको चीजोंकी मरम्मत कराने तथा जो कुछ वहां सम्पन्न किया गया है उसे फिरसे ठीक करनेमें दो-तीन सौ रुपया खर्च करना पडता था। 'अ' ने मकानको देखने और जहांतक सम्भव हो चीजोंको ठीक बनाये रखनेकी जिम्मे-दारी ले रखी है। यही कारण है कि हैंड-बैगके मामलेमें - वह मामला मेजके लिये भी उतना ही दु:खदायीं था जितना कि डाक्टरके लिये, क्योंकि हैंड-वैगसे मेजपर खुरचन आ गयी और वह खराव हो गयी - उसने हस्तक्षेप किया और बैग तथा हजामतकी चीजोंको उनके लिये निश्चित किये गये स्थानोंमें रखनेकी चेष्टा की। अगर डाक्टरके स्थानपर मैं होता तो मैं उसकी सावधानता और सहायताके लिये उसके प्रति कृतज्ञ होता, डाक्टरकी तरह उन वातोंके लिये नाराज न होता जो उनकी दृष्टिमें तो तुच्छ थीं, यद्यपि उसके लिये उसकी जिम्मेदारीके कारण महत्त्वपूर्ण थी। जो हो, नियमोंकी यही यथार्थ व्याख्या है और वे मुभे निरर्थक विधि-विधान और अनुशासन नहीं प्रतीत होते।

अन्तमें, आर्थिक व्यवस्थाकी वातपर आवें। इस आश्रमको, इसके सदस्योंकी निरन्तर वढ़नेवाली संख्याके साथ चलाना, आय-व्ययका लेखा वरावर बनाये रखना और कभी-कभी आयकी कमी और उसके परिणामोंको रोकना माताजीके और मेरे लिये एक दु:साध्य और कष्टकर कार्य हो रहा है और विशेषकर इस युद्धके दिनोंमें जब कि सब चीजोंका खर्च एक अद्भुत और कल्पनातीत ऊंचाईतक पहुँच गया है, हमारे ऊपर क्या बीती है उसे केवल वे ही लोग समभ सकते हैं जिन्हें ऐसी बातोंका अम्यास हो अथवा जिनपर ऐसी ही जिम्मेदारियां रही हों। यदि दिव्य शक्तिकी किया न हुई होती तो बिना किसी निश्चित आमदनीके इतने महान् कार्यको चलाना सम्भव न होता। दानशीलताके कार्य हमारे कार्यका अंग नहीं हैं, अन्य बहुतेरे लोग है जो ऐसे कार्योंकी देख-रेस कर सकते हैं।

हमें तो सव कुछ उसी कार्यमें खर्च करना होगा जिसे हमने अपने हाथमें लिया है और हमें जो कुछ मिलता है वह हमारी आवश्यकताके अनुपातमें कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसा कोई काम हाथमें नहीं ले सकते जो साधारण तरीकोंसे धन ले आये। हमारे लिये जो उपाय सम्भव है उन्हींका हमें उपयोग करना होगा। यह कोई साधारण नियम नहीं है कि आध्यात्मिक मनुष्योंको परोपकारके कार्य करने ही चाहियें अथवा उनके पास जो कोई दर्शक आवें उन्हें वे रहनेका स्थान और भोजन दें, उनका स्वागत करें और उनकी सुरक्षा का स्थाल रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका कारण यही है कि यह हमारे कार्यका अंग वन गया है। माताजी दर्शकोंसे रहने और खानेका खर्च लेती हैं, क्योंकि उन्हें खर्चकी व्यवस्था करनी है और वे हवामेंसे रुपया नहीं बना सकती; वे वास्तवमें जितना व्यय करती हैं उससे कम ही लेती हैं। यह विलकुल स्वाभाविक है कि वे यह न पसन्द करें कि लोग उनसे अनुचित लाभ उठावें और उन लोगोंको अनुमति दें जो भूठे वहाने बनाकर भोजन-गृहमें भोजन करनेकी चेष्टा करते हैं। आरम्भमें ये लोग थोड़े ही क्यों न हों, यदि उन्हें खुली छूट मिल जाय तो, वे थोड़ेसे लोग शीध्र ही एक सेनामें परिणत हो जायेंगे। अब लोगोंको आजा लिये बिना सुले तौरपर दर्शनोंके लिये आने देनेकी जो बात है वह तो मुभे जल्द ही एक दिखावेकी और कौतूहलकी चीज, बहुघा निन्टात्मक या विरोधी कौतूहलकी चीज वना देगी और तब मैं ही सबसे पहले चिल्ला उठूंगा —"वन्द करो।"

मैंने अपने दृष्टिकोणको समभानेकी चेष्टा की है और कुछ हदतक समभाया भी है। भले ही कोई इसे स्वीकार करे या न करे, पर यह है एक दृष्टिकोण और समभता हूँ कि यह युक्तिसंगत भी है। मैं केवल बाहरी दृष्टिसे ही लिख रहा हूँ और उन सब वातोंकी चर्चा नहीं करता जो पीछे विद्यमान हैं अथवा यौगिक दृष्टिसे संबन्धित हैं, उस यौगिक चेतनाकी दृष्टिसे सम्बन्धित हैं जिससे हम कार्य करते है; उसे व्यक्त करना अधिक कठिन होगा। यह महज बौद्धिक सन्तुष्टिके लिये ही है और यहां तर्कके लिये वरावर ही गुंजायश है।

24-2-8884

\* \* \*

यह बिलकुल ठीक है कि भौतिक वस्तुओंमें चेतना है जो अनुभव करती है, सतर्कताका प्रत्युत्तर देती है और असावधानीके साथ छूने तथा कठोरतापूर्वक व्यवहार करनेसे सुण्ण होती है। इसे जानना और अनुभव करना तथा उनके विषयमें सावधान होना सीखना चेतनाकी एक महान् प्रगति है। वरावर ही माताजीने भौतिक वस्तुओं के विषयमें ऐसा अनुभव किया है और इसके अनुसार व्यवहार किया है। चीजें दूसरों की अपेक्षा माताजी के साथ बहुत अधिक दिनों तक और अच्छी अवस्थामें रहती है तथा अपना पूरा लाभ देती है।

१६-४-१६३६

जो लोग "सर्च नहीं दे सकते" उनके आश्रममें आने या बिना सर्च रहनेके विषयमें माताजीने कभी आपित नहीं की है; वे केवल उन्हीं दर्शकोंसे सर्च पानेकी आशा रखती हैं जो सर्च दे सकते हैं। उन्होंने निश्चय ही उन धनी दर्शकोंके कार्यपर (एक अवसरपर) वड़े जोरोंसे आपित की थी जो यहां आये, वाजारमें चीजें आदि खरीदनेमें खुले दिल रुपया सर्च किया पर आश्रमको कुछ भी दिये बिना या माताजीको मामूली भेंटतक दिये बिना चले गये — बस इतना ही।

28-80-8883

## आध्मके मीतिक जीवनके दो आधार

ऐसा लगता है कि इन विषयों में तुम्हारी प्राणिक सत्ताने जो वृत्ति वरावर ही वनाये रखी है वह है "सौदेवाजी" या "ढावे" की वृत्ति। व्यक्ति किसी प्रकारका माल देता है जिसे वह भिक्त या समर्पण कहता है और उसके वदले माताजी आध्यात्मिक, मानसिक, प्राणिक और शारीरिक — सभी प्रकारकी मांगों और कामनाओं को तृष्ति करने के लिये वाध्य है, और यदि उनके काममें कमी रह जाय तो यह समभा जाता है कि उन्होंने वादा तोड़ दिया हैं। आश्रम एक प्रकारका सामुदायिक होटल या ढावा है, माताजी होटलकी स्वामिनी या ढावेकी प्रवन्धकर्यों है। व्यक्ति जो कुछ दे सकता है या देना पसन्द करता है, वहीं कुछ देता है, अथवा यह भी हो सकता है कि वह ऊपर कहे मालके सिवा कुछ भी न दे; वदलेमें जीभ और पेटकी तथा अन्य सभी भौतिक मांगोंकी पूरी-पूरी तृष्ति करनी होती है; नहीं तो, व्यक्तिको अपना धन अपने ही पास रखनेका और भुगतान न करनेवाली होटल-की-मालकिन या ढावेकी प्रवन्धिकाको गाली देनेका हर प्रकारसे अधिकार है। इस मनोवृत्तिका साधना या योगके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं और इमे मेरे कार्यके या आश्रमके साथ किसी प्रकारका भी सम्बन्ध नहीं और इमे मेरे कार्यके या आश्रमके

जीवनके आधारके रूपमें मुभपर थोपनेके किसी भी व्यक्तिके अधिकारको माननेसे मै पूर्णतया इनकार करता हुँ।

यहांके भौतिक जीवनके लिये वस दो ही आधार सम्भव है। एक यह कि प्रत्येक मनुष्य एक आधमका सदस्य है जो आधम आत्मदान और समर्पणके सिद्धान्तपर स्थापित है। यहां प्रत्येक मनुष्य भगवानुका है और जो कुछ उसके पास है वह सब भगवानका है, यहां हम जो कुछ देते हैं वह अपना नहीं है विलक वह पहलेसे ही भगवान्का है। यहां मृत्य या वदलेका कोई प्रश्न नहीं, कोई मोल-तोल नहीं, किसी मांग और कामनाके लिये स्थान नहीं। माताजी ही एकमात्र अधिकारिणी है और वे अपने प्राप्त साधनों तथा अपने यन्त्रोंकी क्षमताओंके अनुसार जितने उत्तम रूपमें करना सम्भव है उतने उत्तम रूपमें सारी चीजोंकी व्यवस्था करती हैं। वे साधकोंके मानसिक मानदण्डों या प्राणिक वासनाओं और मांगोंके अनुसार काम करनेके लिये बंघी हुई बिलकूल नहीं हैं; उनके साथ व्यवहार करते समय वे प्रजातंत्रात्मक समानताका उपयोग करनेके लिये वाघ्य नहीं। वे प्रत्येक मनुष्यके विषयमें यह देखती हैं कि उसकी सच्ची आवश्यकता क्या है और उसकी आघ्यात्मिक प्रगतिके लिये सबसे उत्तम क्या है और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करनेके लिये वे स्वतन्त्र हैं। कोई भी आदमी उनके कार्योपर विचार नहीं कर सकता अथवा उनपर अपना निजी नियम और मानदंड नहीं लाद सकता; केवल वही नियम बना सकती हैं और अगर उचित समभें तो फिर उन नियमोंका उल्लंघन भी कर सकती हैं, पर कोई भी आदमी यह मांग नहीं पेश कर सकता कि उन्हें ऐसा ही करना होगा। व्यक्तिगत मांगों और कामनाओंको उनपर नहीं लादा जा सकता। अगर किसी आदमीको अपनी सच्ची आवश्यकताकी वात कहनी हो अथवा उसे कोई ऐसी सूचना देनी हो जो उसके अपने प्राप्त क्षेत्र के भीतर पड़ती हो तो वह कह सकता है; परन्तु यदि माताजी स्वीकृति न दें तो उसे सन्तुष्ट रहना चाहिये और उस वातको वही छोड़ देना चाहिये। यही वह आध्यात्मिक अनुशासन है जिसका केंद्र वह व्यक्ति होता है जो भागवत सत्यका प्रतिनिधित्व करता है या उसका मूर्त रूप होता है। या तो माताजी वही व्यक्ति हैं और इस प्रसंगकी ये सब बातें स्पप्ट रूपसे साधारण समक्रकी बातें हैं; अथवा माताजी वह नहीं हैं और उस हालतमें किसीको यहां रहनेकी आवश्यकता नहीं। प्रत्येक आदमी अपने निजी रास्तेपर जा सकता है और फिर न तो आश्रम ही रह जाता है और न योग ही।

दूसरी ओर, यदि कोई आश्रमका सदस्य वनने या अनुशासन का पालन कर सकनेके लिये तैयार नहीं और फिर भी उसे इस योगमें कोई स्थान दिया जाता है तो वह आश्रमसे अलग रहता है और अपना खर्च आप चलाता है। भौतिक स्तरपर उसके लिये, कार्यकी सुरक्षाके लिये आवश्यक नियमोंको छोड़कर और कोई अनुशासन नहीं होता। माताजीपर उस व्यक्तिका कोई भौतिक उत्तरदायित्व नहीं होता।

0839-8-99

### माताजीके कार्यका तरीका और अपव्यय

अपव्ययके विषयमें कूछ कहना मैं आवश्यक नहीं समभता; वस तुम्हें इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगोंको केवल काममें लगाये रखनेके लिये ही अनुपयोगी और अनावश्यक कार्य हाथमें लेना माताजीके कर्मसम्बन्धी सिद्धांत-का कोई अंग नहीं है। माताजीको मालूम नहीं कि तुमने किस नलकी बात लिखी थी और उसके विषयमें पूछताछ करनेके लिये न तो उनके पास समय था और न इच्छा ही थी। यह विलकूल ठीक है कि जवतक साधक सिद्ध योगी नहीं वन जाते, कम-से-कम तवतक आत्मसंयम रखना ही धर्म है; उन्हें किसी भी दिशामें अति करनेकी आदतसे और लापरवाही, लोभ या व्यक्तिगत मनमौज-की पूर्तिसे दूर रहना सीखना ही होगा - उन्हें जो चीजें दी जाती हैं वे एक साधकके लिये प्रचुर हैं और अन्य स्थानोंमें जो चीजें मिलती हैं उनसे बहुत अधिक है -- जव लोग ऐसी चीजें करते हैं तो माताजी उन्हें रोकनेके लिये प्रत्येक मुहूर्त हस्तक्षेप नहीं करतीं; एक नियम बना दिया गया है, अपव्यय न करनेके लिये उन्हें चेतावनी दे दी गयी है, एक चौहद्दी बना दी गयी है, वाकी चीजोंके लिये उनसे यह आजा की जाती है कि वे स्वयं सीसेंगे और अपनी निजी चेतना और संकल्पके द्वारा अपनी कमजोरियोंसे वाहर निकलेंगे और इस काममें उन्हें सहायता देनेके लिये माताजीकी आन्तर शक्ति विद्यमान है। कार्यका संगठन करनेमें पहले-पहल भीषण अपव्यय हुआ था, क्योंकि कार्यकर्ता और साधक माताजीकी इच्छाका प्रायः एकदम कोई स्थाल नही करते थे और अपनी ही मनमौजका अनुसरण करते थे; पर वह पुनस्संगठनके द्वारा बहुत कुछ वन्द हो गया। पर कुछ हदतक अभी अपव्यय जारी है और इसका बने रहना प्रायः तवतक अनिवार्य है जवतक साधक और कार्यकर्ता अपने संकल्प और चेतनामें अपूर्ण हैं, श्रीमांकी बतायी हुई बातोंको सच्चे रूपमें और पूरे व्योरेके साथ कियामें नही लाते या अपनेको श्रीमाताजीसे भी अधिक बुद्धिमान् समभते हैं और अपने ही "स्वतन्त्र" विचारोंको अनुचित स्थान देते है। ऐसा होनेपर भी माताजी हमेशा आग्रह नहीं करती, वे प्रतीक्षा करती और देसती है, साधकोके व्यक्तिगत जीवनकी अपेक्षा बाहरी कार्योमें अधिक हस्तेक्षेप करती है, पर फिर भी उनके लिये अवसर छोड़ती है कि वे अपनी चेतना, अपनी अनुभूति और निजी भूलोंके द्वारा प्राप्त शिक्षाकी सहायतासे बढ़ें। माताजी प्रायः बाहरी दवावके बदले आन्तरिक दवावका प्रयोग करना अधिक पसन्द करती हैं। इन सब मामलोंमे उन्हें अपने निजी निर्णय और दृष्टिका ही उपयोग करना होता है और किसी दूसरे आदमीके स्वीकृति देने या सेंसर करनेसे कोई लाभ नही — क्योंकि वे एक ऐसे दृष्टिकेंद्रसे कार्य करती हैं जो दूसरोंकी दृष्टिसे भिन्न है। लोगोंके पास कोई श्रेष्ठतर ज्योति नहीं है जिससे वे माताजीकी बातोंको माप-तौल सकें या उन्हें पथ दिखा सकें।

जहांतक अपव्ययका प्रश्न है, मै यह बता दूँ कि हमारी दृष्टिमें खुले हाथ सर्च करना सदा अपव्यय ही नहीं होता, इस अत्यन्त तामसिक और पिछड़े हुए स्थानमें जीवनका जो स्तर देखनेमें आता है उससे ऊंचा स्तर रखना अपव्यय ही हो यह आवश्यक नही। मकान बनाने और उनकी सार-सम्भाल रखनेके मामलोंमें और इसी प्रकारके दूसरे विषयोंमें माताजीने शुरूसे ही एक मानक स्यापित किया है और वह वही नहीं जो यहां प्रचलित है — साधारण पद्धति है जहांतक हो सके सस्ते-से-सस्ते सामान और सस्ते-से-सस्ते श्रमिकोंका प्रयोग करना और बाहरी रंग-रूपकी परवा न करना, चीजोंको मैली-क्चैली रहने देना या उन्हें बनाये रखनेके लिये केवल कुछ जोड़-जाड़ कर देना। मैं समभता हूँ "मितव्ययी" मनोवृत्तिवाले लोग स्थानीय सिद्धान्तको युक्तियुक्त समभेगे और उच्चतर मानकको अपव्यय। यदि उच्चतर मानक कायम रखा गया है तो यह किसीकी, आश्रम या माताजीकी मान-प्रतिष्ठाके लिये नही, -- मान-प्रतिष्ठाका सिद्धान्त योगके लिये विजातीय है,—बल्कि किसी और ही दृष्टि-कोणसे कायम रखा गया है जो मानसिक नहीं है और जिसका पूरा मूल्यांकन तभी किया जा सकता है जब हमारी चेतना बस्तुओं-सम्बन्धी उस अन्तर्दृष्टिको समभनेमें समर्थ हो जाय जिसके द्वारा माताजीने कार्य आरम्भ किया था। उसके सम्बन्धमें अभी कुछ लिखना मै उपयोगी नहीं समभता, -- इन विषयोंमें सामान्य भ्रान्ति तभी दूर हो सकती है जब साधक साधारण मन और प्राणसे मुक्त हो जायंगे और वस्तुओंको दृष्टिके उसी स्तरसे देखनेमें समर्थ होंगे जिससे योग और कर्मकी परिकल्पनाका उदय हुआ था....

इसी कारण मैं माताजीके विरुद्ध की गई आलोचनाओं, आक्रमणों और शङ्काओंका उत्तर देनेसे इनकार करता हूँ।

चाहे कर्ममें हो या योगमें, माताजी मनके द्वारा कार्य नहीं करती, अथवा चेतनाके उस स्तरसे नहीं करती जहांसे ये समालोचनाएं उठती हैं, विल्क वे एकदम दूसरी ही दृष्टि और चेतनासे काम करती हैं। अतः यह विलक्त वेकार है, और माताजीकी जो स्थिति है उसके साथ एकदम बेमेल है कि साधारण मन और साधारण चेतनाको ही जज और अदालत स्वीकार किया जाय. उनके सामने माताजीको उपस्थित होकर अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये कहा जाय, ऐसी पद्धति असंगत और युक्तिविरूद्ध है और वह किसी परिणामपर नहीं पहुँचाती; वह तो केवल एक ऐसे मिथ्या वातावरणकी सृष्टि ही कर सकती या उसे बनाये रख सकती है जो एकदम साधनाकी उन्नतिके लिये प्रतिकूल हो। इसी कारण जब ऐसे सन्देह उठाये जाते हैं तो मैं उनका कोई उत्तर ही नहीं देता अथवा इस तरह से उत्तर देता हूँ कि ऐसे अभियोगको फिरसे दुहरानेका साहस न हो। अगर लोग यह समभना चाहते हैं कि माताजी क्यो काम करती है तो उन्हें उसी आन्तर चेतनामें प्रवेश करना चाहिये जहांसे माताजी देखती और कार्य करती है। और माताजी क्या हैं, यह भी या तो श्रद्धाकी आंखोंसे या किसी गभीर दृष्टिसे ही देखा जा सकता है। यह भी कारण है जिससे कि हम ऐसे लोगोंको यहां रखते हैं जिन्होंने अभीतक आवश्यक श्रद्धा या दृष्टि नहीं प्राप्त की है; हम लोग उन्हें भीतरसे उसे प्राप्त करनेके लिये छोड़ देते हैं और अगर उनमें साधना करनेकी सच्ची इच्छा हो तो वे उसे प्राप्त कर लेंगे।

२६-१२-१६३६

\* \* \*

माताजी साधकोंको सुल-सुविधाकी वस्तुएं इसिलये नहीं देती कि वे समभती हैं कि कामनाओं, शौक और रुचि-अभिरुचियोंको पूरा करना चाहिये — योगमें तो लोगोंको इन चीजोंपर विजय पानी होती है। यहां उन्हें जो वस्तुएं मिलती हैं उनका दसवां हिस्सा भी उन्हें और किसी भी आश्रममें नहीं मिलेगा, उन्हें सभी सम्भवनीय असुविधाओं, किनाइयों, कित और कठोर तपस्याओंका सामना करना पड़ेगा, और यदि उन्होंने कुछ चूं-चाँ की तो उनसे कहा जायगा कि तुम योगके योग्य नहीं। यदि यहांका नियम कुछ भिन्न है तो उनका कारण यह नहीं कि कामनाओंका उपभोग करना है, वरन् यह कि काम्य पदायोंके अभावमें नहीं विल्क उनके होते हुए उनपर विजय प्राप्त करनी है। योगका पहला नियम ही यह है कि साधकको जो कुछ भी अनायास प्राप्त हो जाय, वह थोड़ा हो या वहुत, उससे वह सन्तुष्ट रहे; यदि वस्तुएं वहां हों तो उमे विना आसित्त या कामनाके उनका उपयोग करनेमें समर्थ वनना होगा; यदि

वे वहां नहीं है तो उनके अभावके प्रति उसे उदासीन रहना होगा।

0 € 3 9 - 9 - 0

### मांग और कामना

प्रo - किस प्रकारकी चीजें "मांग और कामना" की श्रेणीमें आ सकती है? "मांग और कामना" का ठीक-ठीक रूप क्या है?

उ०- ऐसी कोई विशेष प्रकारकी चीजें नहीं है — मांग और कामना सभी चीजोंको, वे कोई भी क्यों न हों, अपने क्षेत्रमें ला सकती है — वे आत्मगत है, वस्तुगत नहीं और उनका अपना कोई विशेष रूप भी नहीं। मांग तब होती है जब तुम किसी वस्तुको पाने या अधिकृत करनेके लिये उसका दावा करते हों, कामना एक व्यापक शब्द है। यदि कोई अपेक्षा करता है कि प्रणामके समय माताजी उसे मुसकान प्रदान करें और अगर वह उसे नहीं पाता तो उसे वुरा लगता है तो वह एक मांग है। यदि किसीको उसकी चाह है और उसके न मिलनेपर दुख होता है पर विद्रोहका या अनुचित रूपसे विञ्चत किये जानेका भाव नहीं पैदा होता तो यह सब कामनाका द्योतक है। यदि कोई उनकी मुसकान पाकर हर्प अनुभव करता है किन्तु उसके न मिलनेपर शान्त और स्थिर रहता है क्योंकि वह जानता है कि माताजी जो कुछ भी करती हैं वह सब भला ही होता है तो वहां कोई मांग या कामना नहीं है।

प्र० — आपने भगवान्के विषयमें कहा है: "वे वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी सचमुचमें आवश्यकता हो — पर लोग साधारणतया इस विचारका यह अर्थ लगाते हैं कि वे वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी, वे समभते हैं या उन्हें लगता है कि, उन्हें जरूरत है। वे ऐसा कर सकते हैं, —पर नहीं भी कर सकते।" परन्तु यह कहा जाता है कि वे हमारी सभी चैत्य आवश्यकताओं की पृति करते हैं।

उ०- हां, अन्ततोगत्वा; पर यहां भी लोग उनसे आशा करते हैं कि वे निरन्तर

उनकी पूर्ति करें, जैसा कि सदा होता नहीं।

30-8-8835

प्रo- यदि हमें अपनी कामनाओंका परित्याग ही करना है तो माताजी उन्हें कभी-कभी पूरा क्यों करती हैं?

उ० - उनसे छुटकारा तो तुम्हींको पाना है। यदि माताजी उन्हें जरा भी पूरी न करें और साधक उन्हें अपने अन्दर रखे रहे तो वे वाहरसे आनेवाले सुभावके द्वारा और भी प्रवल हो उठेंगी। हर एकको अन्दरसे ही उनके साथ निपटना है।

E F 3 9 - 3 - 8

प्र० - 'क्ष' ने मुक्तसे कहा कि यदि कोई चीज हमारे विना मांगे हमें प्राप्त हो जाय तो हमें उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिये। उदाहरणार्थ, कोई हमें मिठाई भेंट करता है: उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु जब हमारी चाही वस्तुएं हमें न दी जायं तो हमें उदास नही होना चाहिये। इस विषयमें आपका क्या कहना है?

उ०- ऐसा नियम भला कैसे टिक सकता है? मान लो कि कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हें मांस या शराव भेंट करता है, तो क्या तुम उसे स्वीकार कर सकते हो? स्पष्टतः ही नहीं। ऐसे और सैंकड़ों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं जहां यह नियम टिक नहीं पायगा। जो कुछ माताजी तुम्हें दें या स्वीकार करनेकी अनुमित दें वह तुम ले सकते हो।

₹**£3**9-**£-**8**¢** 

## आश्रमके कार्यपर एकमात्र माताजीका प्रमुत्व

यदि आधममें कोई व्यक्ति दूसरोंपर प्रभुत्व या आधिपत्यपूर्ण प्रभाव स्यापित

करनेका यत्न करता है तो वह गलतीमें है। क्योंकि वह अवश्य ही अशुद्ध प्राणिक प्रभाव वन जायगा और माताजीके कार्यमें वाघा पहुँचायेगा।

समस्त कार्य एकमात्र माताजीकी देखरेखमें किया जाना चाहिये। सब प्रकारकी व्यवस्था उन्हींके स्वतन्त्र निर्णयके अनुसार करनी होगी। कामके लिये तथा काम करनेवालेके लिये जो कुछ भी अच्छे-से-अच्छा है उसके अनुसार प्रत्येककी तथा सबकी क्षमताओंका पृथक्-पृथक् या संयुक्त रूपमें प्रयोग करनेके लिये वे अवश्य ही स्वतन्त्र हैं।

किसीको भी आश्रमके किसी दूसरे सदस्यको अपने अधीन नहीं समभना चाहिये और न वैसा समभते हुए उससे वर्ताव करना चाहिये। यदि कोई साधक किसी कार्यका अध्यक्ष है तो उसे दूसरोंको उस कार्यमें अपने सहयोगी और सहायक समभना चाहिये, और उसे उनपर अपना अधिकार जमाने या उनपर अपने विचारों तथा व्यक्तिगत सनकोंको थोपनेका यत्न नहीं करना चाहिये, विल्क केवल माताजीकी इच्छाको क्रियान्वित करनेकी ओर ही ध्यान देना चाहिये। किसीको भी अपनेको अधीनस्य नहीं मानना चाहिये, भले ही उसे दूसरेके द्वारा दिये गये निर्देशोंको कार्यान्वित करना या अपने करणीय कार्यको किसीकी देख-रेखके अधीन करना पडता हो।

सवको केवल यह सोचते हुए कि कार्यको कैसे सर्वोत्तम रीतिसे सफल बनाया जाय, मिल-जुलकर काम करनेका यत्न करना चाहिये। व्यक्तिगत भावोंको हस्तक्षेप नही करने देना चाहिये, क्योंकि कार्यमें विघ्न, विफलता या गड़बड़ी का कारण बहुधा यही हुआ करता है।

यदि तुम कार्य-सम्बन्धी इस सत्यको मनमें रखो और इसपर सदा अटल रहो तो कठिनाइयां बहुत करके दूर हो जायंगी; क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारी मनोवृत्तिकी यथार्थतासे प्रभावित होंगे और तुम्हारे साथ विना किसी संघर्षके कार्य करेंगे अथवा, यदि अपने अन्दरकी किसी दुर्वलता या विकृतिके कारण वे कठिनाइयां पैदा करें तो उनके परिणाम वापिस उनपर ही जा पड़ेंगे और तुम कोई विष्न या कष्ट नहीं अनुभव करोगे।

एक वात है जो हर एकको याद रखनी चाहिये। जो कुछ भी किया जाय वह योग, साधना और माताजीकी चेतनामें दिव्य जीवनमें विकसित होनेकी दृष्टिसे किया जाय। अपने ही मन और उसके विचारोंपर आग्रह करना, अपने निजी प्राणगत अनुभयों और प्रतिक्रियाओंके द्वारा अपनेको परिचालित होने देना यहांके जीवनका विधान नहीं होना चाहिये। मनुष्यको इन सबमे पीछे हटना चाहिये, अनासक्त होना चाहिये, उनके स्थानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान तथा भीतरकी चैत्य सत्तासे सच्चे अनुभवोंको ले आना चाहिये। अगर मन और प्राण समर्पण न करें, अगर वे अपने निजी अज्ञानकी, जिसे वे सत्य, यथार्थ और न्याय के नामसे पुकारते हैं, आसक्तिका त्याग न करें तो यह नहीं किया जा सकता। समस्त कठिनाई उसीसे उठती है; यदि उसे जीत लिया जाय तो वर्तमान उपद्रव और कठिनाईके स्थानपर जीवनका, कर्मका, सामंजस्यका, उस सबका जो भगवान्के साथ एकत्व होनेपर आता है, सच्चा आधार धीरे-धीरे स्थापित हो जायगा।

माताजीके नाम तुम्हारे पत्रमें मैं देखता हूँ कि तुम्हारा दावा है कि तुम वह अपराध-स्वीकारके लिये लिख रहे हो, किन्तु असलमें उसका लहजा तुम्हारी अपनी आत्माको निर्दोष सिद्ध करता एवं उसका समर्थन करता है, इसके साथ ही वह माताजीपर पक्षपात, क्रोध और अन्यायका दोष लगाता है। मैंने इस वातपर भी गौर किया है कि तुम्हारा किया हुआ तथ्योंका वर्णन अशुद्ध है और, जहांतक उसका सम्बन्ध माताजीसे है, वह भोंडा भी है। साथ ही तुम उस वातपर बल भी देते हो ज़िसमें तुम अपनेको निर्दोष सिद्ध कर सकते हो और उन सब अन्य वातोंकी उपेक्षा कर देते हो जिनमें तुम दोषी थे। तथापि

हा आर उन सब अन्य बाताका उपक्षा कर दत हा जिनम तुम दापा थ। तथाप मै यह मानूँगा कि यह सब तुमने जान-बूभकर नहीं किया और कि, ऐसा पत्र लिखते समय, तुम अपनी उस प्राणिक सत्ताकी गतियोंसे सचेतन नहीं थे जिसने उसकी भावना और उसके लहजेको प्रेरित किया।

मैं यह सुभाव दूंगा कि दूसरोंके साथ अपने सम्बन्धोंमें,—ऐसा लगता है कि ये सदा ही अतीव वेसुरे रहे हैं,—जब कोई घटनाएं घटें तब तुम्हारे लिये यह अत्यधिक अच्छा होगा कि तुम यह दृष्टिकोण मत अपनाओ कि तुम विलकुल ठीफ हो और वे विलकुल गलत हैं। अधिक बुद्धिमानी इसमें होगी कि तुम अपने चिन्तनमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहो, यह देसो कि तुमसे कहां भूल हुई है, और यहांतक कि अपने दोषपर बल दो न कि उनके दोषपर। बहुत मम्भवतः यह तुम्हें दूसरोंके साथ तुम्हारे सम्बन्धोंमें अधिक सामञ्जस्यकी ओर ले जायगा; कुछ भी हो, तुम्हारी आन्तरिक प्रगतिमें तो यह अधिक सहायक होगा, जो कि किसी कलहमें अड़ियल लड़ाकू बननेकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। और फिर यह भी अच्छा नहीं कि तुम अपने समर्थन और अपनी सत्यपरायणताकी

भावनाको पालो-पोसो और अपने दोषों या अपनी भूलोंको अपने-आपसे या माताजीसे छुपाना चाहो।

जहांतक माताजीके सम्बन्धमें तुम्हारे सन्देहोंका प्रश्न है, वे सम्भवतः तबतक दूर नहीं हो सकते जबतक तुम यह समभते हो कि तुम अपने मनके प्रकाशसे माताजीके मनको पढ सकते हो और इस प्रकार प्राप्त भ्रान्तिपूर्ण तथ्योंसे माताजीके तथा उनके कार्योंके विषयमें अपने मानसिक निर्णय घोषित कर सकते हो। साय ही जव-जब वे कोई ऐसी चीज करें जिसे तुम्हारी सीमित वृद्धि नहीं समक पाती या जो तुम्हारी प्राणिक प्रकृतिकी भावनाओं और मांगों-के लिये अप्रीतिकर हो तब-तब हर बार यदि तुम्हारी श्रद्धा टूट जाय तो भी तुम्हारे सन्देह आसानीसे नहीं मिट सकते। यदि तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि उनकी चेतना तुम्हारी चेतनासे अधिक महान् और विशाल है तथा उसकी नाप-जोल साधारण मानदण्डों और निर्णयोंसे नहीं हो सकती, या कम-से-कम वह एक यौगिक चेतना है, तो मैं नहीं देख पाता कि किस आधारपर तुम यहां उनके मार्गदर्शनमें योगाम्यास कर रहे हो। जो लोग निरन्तर उनपर सन्देह करते हैं, उनकी आलोचना एवं निन्दा करते हैं अथवा अत्यन्त साधारण और अभद्र मानवीय भाव-भावनाओं और हेतुओंको उनके कार्योका मूल प्रेरक मानते है और फिर भी उन्हें स्वीकार करने या मुक्ते और मेरे योगको स्वीकार करनेका ढोंग रचते हैं वे एक मूर्बतापूर्ण और तर्कविरुद्ध असंगतिके अपराधी हैं। जहांतक समभनेका प्रश्न है वह एक दूसरी ही बात है। मैं सुभाव दूँगा कि पहले तुम्हें विकास करते हुए साधारण मनसे वाहर निकलना होगा और सच्ची चेतनाके द्वारा सचेतन वनना होगा, उसके बाद ही कही तुम इस विषयको समभनेकी आशा कर सकते हो। और उसके लिये श्रद्धा, समर्पण, विश्वास पात्रता और उद्घाटन ही वे अवस्थाएं हैं जिनका कुछ महत्त्व है।

3538-88-8

कैसे तुम माताजीकी तरह कार्य कर सकते हो या वह कार्य कर सकते हो जो वे कर सकती हैं? यह तो महत्त्वाकांक्षा और मिथ्याभिमानका उभरना है। ५-११-१६३२

तुम्हारे माताजीसे मिलनेके लिये कोई उचित कारण नहीं है और यह मिलनेका समय भी नही। न ही इस विषयमें वहसकी कोई गुँजायश है।

यहां दो बातें स्पष्ट रूपसे समभ लेनी होंगी। यहांका कार्य माताजीका है और वे जिस ढंगसे पसन्द करें उस ढंगसे अपने आदेश देनेका उन्हें अधिकार है और उन आदेशोंका पालन करना ही होगा। उनके आदेश किसी भी रूपमें पहुँचें, उनकी अवज्ञा करने या अपने निजी विचारों, अपनी इच्छा या सनकोंपर आग्रह करनेकी छूट किसीको नहीं दी जा सकती। यदि तुम विना किन्ही शर्तोंक उनके आदेशोंका सम्मान करने और उनपर चलनेके लिये तैयार हो तो तुम्हे काम करते रहनेकी अनुमति दी जा सकती है, अन्यथा तुम्हें काम करना छोड़ ही देना होगा। ....

दूसरे, सब प्रकारकी जोर-जबर्दस्ती बन्द करनी होगी। यदि तुम आश्रममें रहना चाहते हो तो इस प्रकारके व्यवहारसे बाज आना होगा।

0 = 39-0-29

#### प्राणिक स्तरपर माताजीका कार्य

तुम्हारा स्वप्न, स्पष्ट ही, प्राणिक स्तरके किसी भागका (जो मानव प्रकृतिके एक भागसे भी मिलता जुलता है) सांकेतिक प्रति रूप था। उस भागमें माताजीने अपना घर वना रखा था (अपनी चेतनाका कोई अंश स्थापित कर रखा था) । गांव मानव जीवनकी किसी रचनाका प्रतिनिधित्व करता था जिसमें यूरोपीय जीवनके किन्हीं भागोंकी भांति बाह्य सौदर्य और सामंजस्य तो है पर भगवानुका स्पर्श कर्ताई नहीं। जंगल उन परिवेशों-को द्योतित करता था जिनमें यह रचना वनाई गई है - यह एक ऐसी प्राणिक प्रकृतिके बीच बनाई गई है जो बर्वर, असम्य और जंगली है और है भयानक वस्तुओंसे भरी हुई - अतएव गांव अर्थात् रचना एक ऐसी वस्तु है जो सर्वया असूरक्षित और कृत्रिम है। नि:सन्देह, मानव सम्यताके अधिकांशका यही स्व-रूप है, भीषण रूपसे असंस्कृत प्राणिक प्रकृतिके वीच एक कृत्रिम रचना, और वह किसी क्षण भी ध्वस्त हो सकती है। समुद्र है स्वयं प्राणिक चेतना, क्योंकि जल प्रायः प्राणका प्रतीक होता है। पगडण्डी किसी ऐसी वस्तुको द्योतित करती प्रतीत होती है जिसे, माताजी चाहती हैं कि साधक प्राणके उस भागमें निर्मित एवं गठित करें, पर जिसे बनाना सरल नहीं और जिसे केवल ऐसे सतत अध्यव-सायके द्वारा ही बनाया जा सकता है जो अन्ततोगत्वा प्राणकी अस्थिरतापर विजय पा लेगा। इस प्रकारके स्वप्न बहुधा अत्यन्त मनोरञ्जक और वोध-प्रद होते हैं यदि व्यक्ति उनके प्रतीकोंका सूत्र पा सके, पर सूत्र पाना सदा

सरल नही होता।

१३-२-१६३६

\* \* \*

मेरा किया हुआ प्राणका वर्णन उसके उस भागपर लागु होता था जिसे तुमने स्वप्नमे देखा था — वह आश्रममें विद्यमान प्राणिक स्तरका नही वरन् साधारण मानव सत्ताके कुछ एक पक्षोंका वर्णन करता है। तथापि मानव प्राण सभी जगह, आश्रममे भी, उग्र और उच्छृङ्खल शक्तियोंसे भरा है -- कोघ, अभिमान, ईर्ष्या, आधिपत्यकी लालसा, स्वार्थपरता, अपनी निजी इच्छापर तथा अपने विचारों एवं अभिरुचियोंपर आग्रह और अनुशासनहीनता परिपूर्ण है — और ये चीजे ही उस गडवड़ी और कठिनाईका कारण है जो आध्रमके कार्यमें देखने-मे आती है। इन प्रवृत्तियोंपर नियन्त्रण रखने या इनका मुकादला करनेके लिये जो नियम स्थापित किया गया है वह यह है कि माताजीकी इच्छा और उनके द्वारा कायम किये गये नियम एवं अनुशासनका पालन किया जाय, न कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने ही अहंसे परिचालित हो। पर ऐसे लोग बहुत-से है जो अपने ही अहंपर आग्रह करते है और अनुशासनको बुरा मानते है। वे माताजीकी इच्छा, नियम एवं अनुशासनको केवल नामके लिये ही और उसी हदतक माननेको तैयार है जिस हदतक वह उनके अपने विचारों और अभिक्वियोंसे मेल खाता है। इसका इलाज आन्तरिक परिवर्तनके सिवा और कोई नही । आश्रमसे वाहर-के जीवनमें अनुशासन बलात् लागू किया जाता है क्योंकि अनुशासनके पालनसे इनकार करनेपर कठोर दण्ड भोगने पड़ते हैं या फिर उसके परिणामस्वरूप नाना प्रकारकी इतनी अधिक असुविधाएं भेलनी पड़ती है कि अनुशासनहीन च्यक्तिको या तो घुटने टेकने पड़ते है या फिर अपना रास्ता नापना होता है। परन्तु यहां आश्रममें नियमको इस प्रकार थोपना सम्भव नहीं। वाह्य आज्ञा-पालनके मूल प्रेरणा-स्रोतके रूपमें आन्तरिक आज्ञापालनकी वृत्तिको अपनाना ही होगा। एकमात्र उपाय है चेतनाके भीतर उस सुनहले क्रमलका अवतरण जिसे तुमने अपने अन्तर्दर्शनमें देखा था। जिस किसी में भी वह स्थापित हो जायगा वह, या जो कोई इसके प्रभावको ही अनुभव करेगा वह भी सच्ची चैतना और सच्चे कार्यका केन्द्र वन जायगा जिससे आश्रमके जीवनमें परिवर्तन आ जायगा।

#### विमागीय अध्यक्षकी आवश्यक्ता

माताजीके लिये भौतिक रूपमें यह सम्भव नहीं है कि वे प्रत्येक कार्यकर्त्ताकों अपने-आप सीघा कार्य दें और उसपर सीघी निगरानी रख सकें, जिसमें भौतिक रूपमें और साथ ही आन्तरिक रूपमें वह (कार्यकर्ता) अपना कार्य उन्हें अपित कर सके। प्रत्येक विभागके लिये एक अध्यक्ष होना ही चाहिये जो सभी महत्त्व-पूर्ण विपयोंमें माताजीकी सलाह ले और प्रत्येक चीजकी रिपोर्ट उन्हें देता रहे; परन्तु छोटी-छोटी वातोंमें उनका निर्णय जाननेके लिये वरावर उनके पास आनेकी उसे कोई जरूरत नहीं — यह सम्भव भी नहीं है। 'अ' गृहनिर्माण-विभागमें अध्यक्षके पदपर है क्योंकि वह एक सुयोग्य इंजीनियर है। यह बाहरी व्यवस्थाकी एक आवश्यकता है जो यहां या अन्य जगहोंमें भी अनिवार्य है और यदि काम करना है तो इसे स्वीकार करना ही होगा। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि लोगोंको 'अ' या किसी दूसरे अध्यक्षको अपनेसे बड़ा व्यक्ति मानना चाहिये अथवा उसके अहंकारके प्रति समर्पण करना चाहिये। जहांतक सम्भव हो साधकको अपने निजी अहंभावसे मुक्त होना चाहिये और चाहे जिन अवस्थाओं-में कार्य क्यों न किया जाय, अपने कार्यको माताजीकी पूजा समभना ही चाहिये। २०-५-१६३६

\* \* \*

आश्रमकी व्यवस्थाके प्रत्येक व्योरेको स्वयं अपने-आप देखना माताजीके लिये एकदम असम्भव है; आजकल भी जो अवस्था है, उसमें उनके पास खाली समय विलकुल नही है। यह बात जानी हुई है कि तुम.....पा सकते हो, पर किसी व्यवस्थाके कार्योन्वित होनेके लिये तुम्हें उन लोगोंपर जोर डालना चाहिये जिन्हें उसकी जिम्मेदारी दी गयी है।

२०-७-१६३३

\* \* \*

स्वयं माताजीने ही अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये (विभागोंके) अध्यक्षींका चुनाव किया था जिससे समस्त कार्यका संगठन हो सके; कामकी सभी धाराएं. समस्त व्योरा उन्हींके द्वारा निश्चित किया गया था और अध्यक्षींको उनकी पद्धतियों-का निरीक्षण करनेकी शिक्षा दी गयी थी। इस सबके बाद ही वे पीछे हटी और सारी चीजको अपने निश्चित किये हुए रास्तेसे चलते रहनेके लिये उन्होंने छोड़ दिया; पर वे बराबर ही एक सतर्क दृष्टि बनाये रखती हैं। अध्यक्ष लोग उनकी नीति और आदेशोंको कार्यान्वित कर रहे है और प्रत्येक चीजकी रिपोर्ट उन्हें देते हैं तथा जब वे उचित समभती हैं तब जो कुछ वे करते है उसमें प्राय: ही परिवर्तन करती हैं। अध्यक्षोंका कार्य पूर्ण नही है, क्योंकि वे स्वयं भी अभीतक पूर्ण नही हैं और कार्यकर्ताओं तथा साधकोंका अहंकार उनके मार्गमें रोड़ा भी अटकाता है। तबतक कुछ भी पूर्ण नही हो सकता जबतक साधक और कार्यकर्त्ता यह नहीं अनुभव करने लगते कि वे अपने अहंकारके लिये, अपने प्राणकी आत्मतुष्टिके लिये तथा शरीरकी मांगोंके लिये यहां नहीं हैं बल्कि एक उच्च और अत्यधिक कठोर योगके लिये हैं जिसका पहला उद्देश्य है कामनाका नाश करना तथा उसके स्थानपर भागवत सत्य और भागवत संकल्पको स्थापित करना।

3839-9-3

\* \* \*

अपने पत्रमें मैने जो लिखा या उसका अभिप्राय यह या कि साधारणतया माताजी इन वस्तुओके वारेमें स्वयं नही सोचती, कार्यका सूत्रपात स्वयं नही करतीं, प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक प्रसंगमें यह निर्देश नहीं देतीं कि उसे क्या या कैसे करना चाहिये, जबतक कि ऐसा करनेके लिये कोई विशेष अवसर ही न आये। वास्तवमें, वे कार्यके किसी भी विभागमें ऐसा नहीं करतीं। वे सामान्य रूपसे कार्यपर अपनी दृष्टि रखती हैं, अनुमति देती हैं या उसमें संशोधन करती हैं या फिर अनुमति देनेसे इनकार कर देती हैं, जब वे आवश्यक समभती हैं तो अन्तःक्षेप भी करती है। ऐसे विषय तो वहत थोड़े-से ही है जिनमें वे कार्यका जपकम करती हैं, योजना और रूप-रेखा बनाती है, विशेष और व्योरेवार आदेश देती हैं। कसीदाकारी के विषयमें कुछ पूछना आवश्यक हो तो 'क्ष' माताजीसे पूछ लेती है अथवा जब कोई कार्यकर्जी कोई काम हाथमें लेती है तो वह माताजीको सूचना देती है कि वह उनके लिये कुछ बनाना चाहती है, रुमाल, पेशवन्द, छादन या साड़ी। जो चीज सुभायी जाती है उसे माताजी या तो स्वीकार कर लेती हैं या अस्वीकार कर देती हैं अथवा वे स्वयं कोई चीज सुभाती हैं या जिस चीजका प्रस्ताव किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन कर देती हैं। इस प्रकारसे किया गया काम भी उतना ही भाताजीकी इच्छाके अनुसार किया गया काम है जितना किं कोई ऐसा काम जिसका उपक्रम, विचार

और आयोजन समूचे रूपमें और हर व्योरेमें केवल उन्हींके द्वारा किया जाता है। मैं पूरी तरहसे नहीं समभ पाता कि क्यों तुम्हें यह समभना चाहिये कि कामके इस ढंगका अर्थ है माताजीकी इच्छाके साथ एकताका या तुम्हारी ओरसे समर्पणका अभाव। महत्त्वपूर्ण वस्तु है तुम्हारे भीतर आत्म-निवेदनका भाव और वही समय आनेपर समर्पणकी समग्र सम्पूर्णता ले आता है।

2638-3-08

\* \* \*

तुम किस चीजके लिये अनुमित चाहती हो यह मैं पूरी तरहसे नहीं समभ पाया।
यदि यह कसीदाकारीके विषयमें है तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ कि वर्तमान
व्यवस्थाके अनुसार चलना, अर्थात् जब सिलाई-कढ़ाईका कोई काम करनेकी
इच्छा या अनुप्रेरणा तुम्हें हो तो उसे माताजीके सामने रखना और उनकी
अनुमित ले लेना या उनके निर्णयके लिये प्रार्थना करना, माताजीकी इच्छाके
अनुसार कार्य करनेके लिये बिलकुल ठीक तरीका है। यह समर्पण-भावके साथ
तिनक भी असंगत नही। परन्तु यदि तुम हर चीज माताजीपर छोड़ना और
अपने-आप कोई भी सुभाव या प्रस्ताव न रखना अधिक पसन्द करते हो तो
तुम वैसा कर सकते हो।

माताजीने मुभसे केवल यह कहा था कि मैं तुम्हें यह लिख दूँ कि यहां सामान्यतया ये चीजें किस ढंगसे की जाती है। क्योंकि वे इन चीजोंके वारेमें स्वयं सोचनेकी आदी नहीं हैं, इसलिये कोई चीज स्मृतिमें लाना या सोचकर बताना उनके लिये उतना सरल नहीं जितना अपने सामने रखे गये सुभावोंपर निर्णय करना।

१६-१-१६३६

## अधीनता और सहकारिता सीखनेकी आवश्यकता

माताजीके निर्णयोंके लिये उनके अपने सास कारण होते हैं। उन्हें केवल एक विभागका या शासामात्रका ख्याल न करके समूचे कार्य और व्यवस्थाकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रसते हुए सम्पूर्ण रूपसे कार्यपर दृष्टि रखनी पड़ती है। यहां जो कोई कार्य किया जाता है उसमें मनुष्यको सदा अधीनतामें रहना सीसना होता है या काममे सम्बन्धित वस्तुओंके विषयमें अपनी निजी भावनाओं और पसन्दिगियोंको अलग रखना होता है तथा माताजी द्वारा निर्दारित मत्तों

और निर्णयों के अनुसार उत्तम-से-उत्तम रूपमें कार्य करना होता है। सारे आश्रम-मे यही मुख्य किठनाई है, कारण कार्यकर्ता अपनी निजी भावनाओं के अनुसार, जिस तरीकेको वह ठीक या सुविधाजनक समभता है, उसीके अनुसार कार्य करना चाहता है और उसीके लिये अनुमित पानेकी आशा करता है। यही कार्यके अन्दर आनेवाली किठनाई, संघर्ष या गोलमालका प्रधान कारण है और स्वयं , कार्यकर्ताओं के बीच, कार्यकर्ताओं और विभागों के अध्यक्षों के बीच, साधकों की भावना और माताजीकी इच्छाके बीच विरोध उत्पन्न करता है। सामंजस्य केवल तभी रह सकता है जब सब लोग विना ननुनच और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाके माताजीकी इच्छाको स्वीकार कर लें।

आश्रममें 'स्वतन्त्र कार्य' नहीं है। सब कुछ सुसंगठित और परस्पर-सम्बद्ध है, और न तो विभागोंके अध्यक्ष और न कार्यकर्त्ता ही स्वतन्त्र हैं। समस्त सामूहिक कार्यके लिये अधीनता और सहकारिताका सीखना आवश्यक है; इसके विना वस अस्तव्यस्तता ही आयेगी।

१०-३-१६३६

व्यक्तिगत विचारोंके अनुसार कार्यकी व्यवस्था करना माताजीके लिये असम्भव है क्योंकि उस स्थितिमें सारा कार्य ही असम्भव हो जायगा।

२४-७-१६३४

## समुचित मावके साय कार्य करनेके लिये महत्त्वपूर्ण बातें

अगर 'अ' को अपनी उदासी और वेचैनीसे छुटकारा पाना हो तया प्रसन्न और निञ्चित होना हो तो उसे अपने मनमें कुछ वातोंकी अवश्य वैठा लेना चाहिये। मैं यहां जो कुछ लिख रहा हूँ उसे तुम स्पष्ट रूपमें उसकी समभा देना।

- वह यहा 'व' के भतीजेके रूपमें नहीं है, बिल्क माताजीके बच्चेके रूपमें है।
- 2. वह यहां 'व' की देखरेख, संरक्षण और अधीनतामें नहीं है, बिल्कि माताजीकी अधीनता और देख-रेखमें है और उसे केवल उन्होंके प्रति वफादार होना चाहिये।
- अंडार (Stores) में जो काम उसे दिया गया है वह माताजीका ही काम है और 'व' का नहीं है; इसी भावनाके साथ, माताजीके कार्यके रूपमें,

और दूसरे किसीके कार्यके रूपमें नहीं, उसे वह काम करना चाहिये।

- 4. 'व' भांडार, वगीचे और अन्नागारका अध्यक्ष है और वह माताजीसे अपने लिये आदेश ग्रहण करता है अथवा स्वीकृतिके लिये अपनी व्यवस्थाकी रिपोर्ट उनके पास भेजता है - ठीक वैसे ही जैसे कि 'स' 'वी.डी.' (गृहनिर्माण -विभाग)में या 'द' भोजनगृहमें या 'ई' अथवा 'फ' अपने विभागोंमें करते हैं। इन विभागोंमें काम करनेवाले अन्य लोगोंके विषयमें ऐसा समभा जाता है कि वे अध्यक्षसे अपने लिये आदेश ग्रहण करेगे और उसीके अनुसार काम करेंगे। परन्तु इसका कारण यह है कि कार्यमें अनुशासन और सुव्यवस्था बनाये रखनेके लिये यह आवश्यक है; इसका यह अर्थ नहीं है कि वह काम 'व' का है या गृहनिर्माणका कार्य 'स' का है अथवा भोजनगृहका कार्य 'द' का है -- सब माताजीका कार्य है और प्रत्येक आदमीके द्वारा, जैसे अध्यक्षके द्वारा वैसे ही अन्य लोगोंके द्वारा, वह उन्हींके लिये किया जाना चाहिये। यदि प्रत्येक कार्य-कर्त्ता स्वतन्त्र होने और सीधे माताजीके प्रति उत्तरदायी होने या अपने निजी ढंगसे कार्य करनेका आग्रह करे तो काम कराना सम्भव नही होगा; यह मनो-भाव बहुत फैला हुआ है और यही अधिकाश गोलमाल और अव्यवस्थाका कारण है। माताजी समस्त कार्यको स्वयं भौतिक रूपसे नहीं देख सकती और न प्रत्येक कार्यकर्त्ताको सीधे हुक्म दे सकती हैं, अतएव जो व्यवस्था की गयी है वह अनि-वार्य है। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि विभागका अध्यक्ष माताजीके निर्देशोंके अनुसार — अथवा जब वह स्वतन्त्र छोड़ दिया गया हो तब उन्हीके भावोंके अनुसार -- कार्य करेगा, अन्यया नहीं। अगर वह महज अपने स्यालके अनुसार करता है या अपनी निजी व्यक्तिगत पसन्दिगयों और नापसन्दिगियोंका अनुसरण करता है अथवा अपनी व्यक्तिगत सन्तुष्टि या सुविधाके लिये अपने दायित्वका दुरुपयोग करता है तो उसके फलस्वरूप कार्यमें जो असफलता आयेगी या अनुचित मनोभाव उत्पन्न होगा या संघर्ष होगा या अस्तव्यस्तता या मिथ्या वातावरण उत्पन्न होगा उसके लिये वह उत्तरदायी होगा।
- 5. व्यक्तिगत रूपसे 'व'के लिये या अन्य किसीके लिये (आश्रमके लिये नहीं) जो कार्य किया गया है वह माताजीके कार्यका अंग नहीं है और उसके साथ माताजीका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि ऐसा कार्य करनेको कहा जाय, तो 'अ' यदि वह चाहे तो, उसे करे या यदि उसे अनुचित समभे तो न करे।
- 6. 'अ' को कम-से-कम एक कार्य सीघे माताजीने दिया है वह है रसोई-घरके वर्तन घोना। वह उसे माताजीके निर्देशोंके अनुसार और खूब सावधानी तथा पूर्णताके साथ करे; उसके लिये यह दिखलानेका यह एक मुअवसर होगा कि वह नया कर सकता है और बाकी चीजें उसके वाद देखी जायंगी।

7 वह 'ग' और 'ब' से भोजन या उपहार आदि स्वीकार करनेके लिये वाघ्य नहीं है; यदि उसे यह पसन्द नहीं है तो वह इन चीजोंको क्यों लेता है? वह अस्वीकार करनेके लिये पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र है। उसका यहां रहना तथा अन्य सभी वातें 'व' पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एकमात्र माताजीपर निर्भर करती है—अतएव उसे डरनेका कोई कारण नहीं।

8 अन्तमे, उसे अपने प्राणको अज्ञान्ति तथा कामनाओंसे खाली कर देना चाहिये — क्योंकि उसमें, प्रत्येक मनुष्यकी तरह ही, वही उदासीका मूल कारण है और, यदि वह कही अन्यत्र और कही अन्य परिस्थितियोंमें होता तो भी उदासी अवश्य आती क्योंकि मूल कारण तब भी वहां होता। यहांपर यदि वह सम्पूर्ण रूपसे माताजीकी ओर मुड़ जाय, उनकी ओर खुले और उन्हींकी ओर मुड़े हुए कार्य करे और रहे तो वह छुटकारा और प्रसन्नता पा लेगा और ज्योंति और शान्तिमें विद्वित होगा तथा अपनी समस्त सत्तामें भगवान्का वच्चा वन जायगा।

7839-8-39

तुमने यह बहुत अच्छा किया है कि सब बातोंको कहकर साफ कर लिया है। निश्चय ही, यह सर्वथा सत्य है कि आन्तर सत्ताको माताजीकी ओर और केवल उन्हीकी ओर मोडना चाहिये।

जहांतक कार्यका सम्बन्ध है, अन्तिविकास, चैत्य और आघ्यात्मिक विकास, निश्चित ही, प्रथम महत्त्वकी वस्तु हैं और निरे कामके रूपमें काम एक सर्वथा गौण वस्तु हैं। परन्तु माताजीके प्रति अर्पणके रूपमें किया गया काम अपने-आपमें साधनाका एक भाग और अन्तिविकासका एक साधन एवं अङ्ग बन जाता है। जैसे ही तुम्हारे अन्दर चैत्यका विकास होगा तुम इस वातको अधिक देख पाओगे। इसके अतिरिक्त, कार्य इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि वह आश्रमके यथावत् चलते रहनेके लिये आवश्यक है, जो (आश्रम) यहां माताजीके कार्यका वाहरी ढांचा है।

'अ' जो व्यक्तियोंको महत्त्व देता है उसमें वह गलतीपर नही है। यह विलकुल ठीक है कि इस समय जिन व्यक्तियोंके हाथमें कार्यका भार है वे यदि न रहें और उनके स्थानपर दूसरे हों तो भी काम चलता रहेगा, पर अधिकतर विभागोमें वह बुरे ढंगसे चलेगा, या कम-से-कम आजकी अपेक्षा सराव, और इस बातका कोई भरोसा नहीं होगा कि वे दूसरे अध्यक्ष माताजी की इच्छाके सक्षम यन्त्र ही होंगे। उदाहरणार्थ, 'क', 'ख', 'ग' जैसे व्यक्ति विभागों के दायित्वका जो कार्य कर रहे हैं उसके लिये इन गणोंका संयोग आवश्यक है - विशिष्ट क्षमता. व्यक्तित्व, नियन्त्रणकी शक्ति जिसे संगठन कहा जाता है और सबसे बढ़कर विश्वासपात्रता तथा माताजीकी इच्छाका अनवर्तन, उनकी प्रत्यक्ष अनुभतियोंमें श्रद्धा तथा उन्हें कार्यान्वित करनेकी इच्छा। आश्रममें ऐसे लोग वहत नही जिनमें इन गुणोंका संयोग है। आजकल आश्रम-भोजनालय (Aroumé) और धान्यागार (granaries) में जो कार्य होता है उसे माताजीने जब 'क' के द्वारा सीधे अपने हाथमे लिया उससे पहले वहां गड़बड़घोटाला, अव्यवस्था, अपव्यय, असंयम, माताजीकी इच्छाकी अवहेलना -- वस यही कछ था। अब, यद्यपि अवस्था पूर्णतया निर्दोप होनेसे कहीं दूर है क्योंकि कार्य-कर्ताओंमें पूर्णता बिलकुल ही नही है, तथापि वह सब स्थिति परिवर्तित हो चकी है। इस परिवर्तनमें, पाकशालामें तुम्हारी और अन्नागारमें 'घ' की उप-स्थितिने वहत महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है। माताजी कार्यकी जैसी व्यवस्था चाहती थी उसे कियान्वित करना वहां तुम्हारी उपस्थितिके विना कही अधिक कठिन होता और कार्यके इन दो भागोंमें तो वह असम्भव तक होता। 'भागवत इच्छा' वहां अवश्य विद्यमान है पर वह व्यक्तियोंके द्वारा ही कार्य करती है और एक तथा दूसरे यन्त्रमें बहत अन्तर होता है - यही कारण है कि व्यक्तिका इतना अधिक महत्त्व हो सकता है।

निश्चय ही, मैं नहीं कह सकता कि इस पत्रमें तुमने जो विचार प्रस्तुत किये हैं वे सत्य हैं। वे उस भौतिक मनकी आन्तियां है जो वस्तुओं-सम्बन्धी वास्तिवक सत्यको कदाचित् ही पकड़ पाता है। यह तथ्य नहीं कि जब-जब तुमने माताजो-को 'अ'के बारेमें लिखा तब-तब हर बार माताजी तुमसे नाराज या गुस्से हुई। इस प्रकारकी बात साधक माताजीके सम्बन्धमें सदा ही सोचते और कहते रहते हैं, कि वे अमुक कारणसे उनपर नाराज होकर गुस्से हो रही हैं या अमुक कारणसे उन्हें मुसकान दे रही है। और अपने इस विचार या कथनके जो कारण वे लोग बताते हैं वे उनके अपने भौतिक मनके सुभाये होते हैं, पर माताजीकी चेतनाकी किसी वस्तुसे उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतनामें निरन्तर खुशी और नाराजगीके बुलबुले नहीं उठते रहते। यह बात साधकोंको समभानेके लिये मैंने बारंबार यत्न किया है. पर उन्हें यह मानना पसन्द है कि उनके अपने मन निर्श्नात हैं और जो मैं कहता हूँ वह असत्य है।

इसलिये मै यही कहुँगा कि तुम्हारा विचार अशुद्ध है।

यह भी तथ्य नहीं कि तुम साघना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समयतक तो तुम इसे कर ही रहे थे और अच्छी तरह कर रहे थे। परन्तु तुम्हारा स्थूल मन आडे आया और वह तुम्हें भीतर जाने और रहने देनेके स्थानपर वाहर ले गया और वाहर ही रखनेका यत्न कर रहा है। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस बातके लिये प्रेरित करनेका यत्न करता आ रहा हूँ कि तुम भीतर जाओ और भौतिक सत्ताके इन बाहरी विचारों और प्रतिक्रियाओंमें निवास मत करो जो साधनाको रोककर केवल कष्ट ही देते हैं।

यह सच नहीं कि माताजी चाहती हैं कि तुम 'अ' की कठपुतली बनो। जहांतक कामका प्रश्न है, यह बात जरा भी स्पष्ट नहीं कि जो कुछ तुम सोचते हो वह सब ठीक है और जो कुछ 'अ' करता है वह सब गलत। तुम अपने व्यक्तित्वकी वात करते हो और यह कहते प्रतीत होते हो कि 'अ' काममें अपने व्यक्तित्वको दूसरोंपर लादनेकी चेष्टा कर रहा है और तुम उसके विरुद्ध अपने व्यक्तित्वको स्यापित करना चाहते हो और माताजीको चाहिये था कि वे तुम्हारा समर्थन करतीं, पर वे तुम्हारे व्यक्तित्वका तिनक भी ख्याल न करके उसे 'अ' के व्यक्तित्वके अधीन कर देनेपर आग्रह करती हैं। परन्तु माताजी इस विषयपर जरा भी इस दृष्टिकोणसे नजर नहीं डालतीं, न वे किसीके व्यक्तित्वका ही स्याल करती हैं। उनकी दृष्टिमें तो, लोगोंके व्यक्तित्वोंका, अर्थात् उनके अहङ्कारका काममें कोई स्थान नहीं होना चाहिये। वह तुम्हारा काम नहीं या 'अ' का काम नहीं, विल्क भगवान्का काम है, माताजीका काम है, और उसे तुम्हारे विचारों या भावोंसे या 'अ' के विचारों या भावोंसे या 'व' या 'स' या 'द' के या किसी औरके विचारीं या भावोंसे नहीं, विल्क माताजीकी उस दिव्य दृष्टि, अनुभूति एवं इच्छाशक्तिसे शासित एवं परिचालित होना चाहिये जो किसी मानवीय व्यक्तित्वको प्रकट नहीं करती (यदि वह करती तो इस आश्रमके अस्तित्वका औचित्य ही न होता), वरन् एक अधिक गहरी चेतनासे उद्भृत होती है। लगभग प्रत्येक व्यक्तिमें अपने निजी व्यक्तित्वकी, अपने ही विचारों, भावों आदिकी यह धारणा रही है और उसने उनपर ही आग्रह करनेकी थोड़ी-बहुत चेप्टा की है, और यह बात हमारे कामकी पूरी सफलता और समरसतामें भारी वायक वनी है, यही अधिकतर कठिनाइयोंका और समस्त असामंजस्य एवं कलहका कारण रही है। हम चाहते हैं कि यह प्लव बन्द हो जाय; क्योंकि जब यह पूर्ण रूपसे बन्द हो जायगा तभी मतभेदों और उपद्रवोंके बन्द होनेकी कुछ सम्भावना होगी और यहांका कार्य उस प्रयोजनको अधिक अच्छी तरह पूरा करेगा जिसके लिये माताजीने इसकी सृष्टि की थी। इसी

कारण मैं तुम्हें अपने व्यक्तित्वको गौण स्थान देने, भगवान्के लिये कर्म करने, अपने निजी व्यक्तित्व एवं अहकारको तथा अपने विचारों एवं भावोंको महत्त्व-पूर्ण वस्तु मानकर उनपर आग्रह न करनेकी आवश्यकता समभानेका यत्न करता आ रहा हूँ । अब रहा यह प्रश्न कि काममें 'अ' के और तुम्हारे बीच क्या सम्बन्ध हो — यह मै दूसरे पत्रमें लिखूंगा क्योंकि आज इससे अधिक समय नहीं है।

839-0-X

पुनश्च — जब मैं यह कहता हूँ कि तुम गलतीपर हो या जब मैं तुमसे सहमत नहीं होता, तब तुम यह सोचते प्रतीत होते हो कि मेरे पत्र नाराजगी प्रकट करते है और कि मेरी तुमसे असहमितका अर्थ यह है कि तुम जो मुफे अपने विचार लिखते रहते हो उसके कारण मैं तुमसे तंग आ गया हूँ; पर बात ऐसी नहीं है। यदि मैं तुम्हारी लिखी बातोंका उत्तर देता हूँ तो अवश्य ही वह तुम्हें यह बतानेके लिये होता है कि चीजोंको देखने और काम करनेका वह कौन-सा ढंग है जो मुफे और माताजीको ठीक प्रतीत होता है। वह किसी प्रकारकी नाराजगीको सूचित नहीं करता।

में नहीं समभता कि मैंने कहीं यह कहा था कि तुमने अपने काममें 'अ' के निर्देशों के विपरीत कोई चीज की है। मैं तो, उसके काम करने के ढंग की आलोचना में तुमने जो लिखा था उसी के वारे में कुछ कह रहा था, और विशेषकर मैं तुम्हारा यह विचार दूर करना चाहता था कि उसके निर्देशों के अधीन काम करने की आवश्यकताका अर्थ है तुम्हारे व्यक्तित्वकी अवहेलना या माताजी की तुम्हें 'अ' की कठपुतली बनाने की इच्छा। जहां कोई बड़ा काम होता है जिसमें अने को आवश्य किता है जीर किसी का व्यक्तित्व की स्वां वह काम तवतक नहीं किया जा सकता जवतक कोई ऐसी नियत व्यवस्था न हो जिसके अन्दर प्रत्येक कार्यकर्तामें अधीनता और अनुशासनकी वृत्ति भी समाविष्ट हो। यह बात के बल यहीं नहीं सभी जगह ऐसी ही है। 'अ' को माताजी के अधीन कार्य करना, उनके निर्देशोंपर चलना, उनके दिये हुए विचारों के अनुसार कार्य करना होता है। उन्होंने वे-कार्य सरिणयां निर्धारित कर दी हैं जिनके अनुसार उसे कार्य करना होगा, और वह जो कुछ भी करे वह सब अवश्यमेव उन्हों सरिणयों-

पर आधारित होना चाहिये। वह उन्हें बदलनेके लिये या उसे दिये गये विचारोंके विपरीत कुछ करनेके लिये स्वतन्त्र नहीं। जहां वह कामके व्योरोंके वारेमें कुछ-एक निर्णय करे वहां वे इन सरणियों और विचारोंके साथ संगत होने चाहियें। उसे सभी मामलोंमें माताजीको सूचना देनी एवं उनकी अनुमति लेनी होती है और उनके निर्णयोंको स्वीकार करना होता है। यदि माताजीके निर्णय उसके प्रस्तावोंके विपरीत हो अथवा क्या करना चाहिये इस विषयमें उसके अपने विचारोंके विरुद्ध हों तो भी उसे उन्हें स्वीकार कर कार्यान्वित करना होता है। यह धारणा गलत है कि भोजनालयका काम माताजीके नहीं वरन् उसके विचारोंके अनुसार चलता है। परन्तु यह सब केवल कामकी आव-श्यकताके वश ही ऐसा किया जाता है, यह 'अ' के व्यक्तित्वकी अवहेलना नहीं। इसी प्रकार तुम्हें भी 'अ' के निर्देशोंके अनुसार चलना होगा क्योंकि माताजी ने उसे इस कामका भार सौपा है और उसे यह अधिकार दिया है। भोज-नालयके सभी कार्यकर्ताओंका दर्जा एकसमान है और ऐसा समभा जाता है कि वे उसके निर्देशोंका पालन करेंगे तथा अपने कार्यके विषयमें उसे सूचना देते रहेंगे, क्योंकि वह हर चीजके लिये माताजीके प्रति सीधे जिम्मेवार है और जबतक उसे यह अधिकार न हो, वह अपना दायित्व नहीं निभा सकता। इसी प्रकार पाकशालामें 'व' को तुम्हारे निर्देशोंके अनुसार कार्य करनेके लिये कहा गया है क्योंकि तुम पाकशालाके अध्यक्ष हो। यह सब तुम्हारे व्यक्तित्व या 'व' के व्यक्तित्वकी अवहेलना या 'अ' के व्यक्तित्वकी संस्थापना नही -- यह तो केवल कार्यकी एक अनिवार्य व्यवस्था है जो इस व्यवस्थाके अभावमें निर्विष्न सम्पन्न नहीं हो सकता। यही वह बात हैं जिसे, मैं चाहता था कि तुम समभ लो ताकि तुम यह देख सको कि क्यों माताजी यह चाहती थी कि तुम ऐसा करो, किसी और कारणसे नही विल्क कार्यकी आवश्यकताके वश और इसलिये भी कि वह निर्विष्न सम्पन्न हो सके।

दूसरी ओर, क्योंकि तुम एक कार्यके अध्यक्ष हो और उसका क्रियात्मक संचालन तुम्हारे हाथोंमें है, अतः तुम्हें हर प्रकारका अधिकार है कि उसमें जो कोई भी किठनाइयां आयें उन्हें 'अ' के सामने रखकर उनका हल पूछो। उघर, उसे बहुधा तुमसे सूचना पानेकी आवश्यकता होगी और यह जाननेकी आवश्यकता भी हो सकती है कि तुम्हारी समफ्रमें क्या किया जाना चाहिये। किन्तु यदि वह सब जाननेके बाद भी वह, क्या करना चाहिये इस विषयमें तुम्हारे नहीं अपने विचारपर चलना ठीक सम्भे तो तुम्हें उसका कुछ ख्याल नहीं करना चाहिये। जिम्मेवारी उमीकी है और उमे, माताजीकी अनुमतिके अधीन, अपने ही जानालोकोंके अनुसार कार्य करना होगा। जब तुम उसे सूचना

दे देते और अपना विचार वता देते हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। यदि उसका निर्णय गलत हो तो उसे बदलना माताजीका काम है।

मैं आशा करता हूँ कि मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 'अ' के विचारोंसे सहमत होना तुम्हारे लिये आवश्यक नहीं, न ही इस कार्यके क्षेत्रसे वाहर तुम उसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेके लिये किसी प्रकारसे वाघ्य हो। वहां तुम सर्वथा स्वतन्त्र हो। केवल इस कार्यमें ही यह एक व्यवहारगत आवश्यकता है — और यह है इस कार्यकी ही खातिर।

मैने इतना अधिक इसलिये लिखा है कि तुम जानना चाहते थे कि माताजी तुमसे क्या करनेकी आशा करती हैं। इसका प्रयोजन तुमपर दबाव डालना नहीं, वरन् केवल कुछ चीजोंकी व्याख्या करना है और तुम्हें वह ढंग और कारण बताना है जिससे कि उन्हें करना आवश्यक है।

4-6-8E30

जहांतक साधनाका प्रश्न है, यह बात ठीक नहीं कि कुछ लोग यहां केवल इसलिये हैं कि वे धन देते है और दूसरे इसलिये कि वे केवल काम करनेवाले हैं। सच वात यह है कि ऐसे वहुतसे लोग हैं जो अपने-आपको केवल कार्यके द्वारा ही तैयार कर सकते है, उनकी चेतना अभी अधिक प्रगाढ़ ढंगके व्यानके लिये तैयार नहीं होती। परन्तु जो लोग शुरूसे ही तीव्र घ्यान कर सकते हैं उनके लिये भी कर्मके द्वारा साधना इस योगमें आवश्यक है। व्यक्ति केवल ध्यानसे ही इसके लक्ष्यपर नहीं पहुँच सकता। जहांतक तुम्हारी अपनी क्षमताका प्रश्न है, वह प्रत्यक्ष ही थी जब काफी लम्बे समयतक तुम्हारे अन्दर सिक्रय साधना चल रही थी। तथापि प्रत्येक मनुष्यकी क्षमता सीमित ही होती है - व्यक्तिकी केवल अपनी सामर्थ्यसे तो बहुत ही कम किया जा सकता है। भागवत शक्तिपर, माताजीकी शक्ति और ज्योतिपर निर्भरता और उसकी ओर उद्घाटन ही वास्त-विक क्षमता है। यह तुम्हारे अन्दर कुछ समयतक थी, पर जैसा कि दूसरे बहुत-से लोगोंके साथ हुआ, यह भौतिक प्रकृतिके, पूरे बलके साथ, उभड़ आनेके कारण आच्छादित हो गई। इस प्रकारकी आच्छन्नता साधनाके इस सोपानमें प्रायः हर एक व्यक्तिमें आती है, पर वह स्थायी हो यह जरूरी नहीं। यदि भौतिक चेतना अपने-आपको सोलनेका दृढ़ निश्चय कर ले तो साधनामें प्रगतिके

लिये और किसी चीजकी जरूरत नहीं।

0539-0-09

\* \* \*

यदि तम इसे पूरी तरहसे माताजीपर छोड़ दो तो वे तुमसे यही चाहेंगी कि तुमने अपने पत्रोंमें जो चीजें गिनायी हैं उनसे अपनेको धुब्ध या विचलित होने दिये विना और अपने ही विचारों या प्राणिक भावोंपर आग्रह किये बिना त्म अपना काम जितना अधिक-से-अधिक अच्छी तरह कर सकते हो. करते चले जाओ। नि:सन्देह यही बह नियम है जिसका अनुसरण सभीको करना चाहिये, अर्थात् यहां अपने कामको अपना नहीं, माताजीका काम मानकर करना; कार्यकर्त्ताको यह आग्रह नहीं करना होगा कि काम उसके विचारोंके अनुसार किया जाय; क्योंकि उसका अर्थ होगा कामको माताजीका नही अपना काम समभना। यदि कठिनाइयां और असुविधाएं हों, काम उस ढंगसे न किये जाते हों जो उसे पसन्द है, तो भी उन परिस्थितियोंके वीच वह अपना काम जितना अधिक-से-अधिक अच्छी तरह कर सकता है, उसे करते ही जाना चाहिये। यही है साधनाका नियम, वाहरी परिस्थितियोंकी विलकुल परवाह न करना और व्यक्तिको जो कुछ करना होता है तथा जो कुछ वह कर सकला है वह सव शान्तभावसे करना और शेष सव कुछ माताजीपर छोड़ देना। यह मानते हुए भी कि जिसे वह ठीक समभता है वही सर्वोत्तम है, इसी क्षण हर वस्तुको निर्दोप रूपसे पूर्ण बना लेना सम्भव नही। आश्रममें तथा काममें ऐसा बहुत कुछ है जो बैसा पूर्ण नहीं जैसा माताजी उसे वनाना चाहेंगी, परन्तु वे यह भी जानती हैं कि जिस पूर्णताको वे पसन्द करेंगी वह परिस्थितियोंके कारण तथा उनके यन्त्रोंकी युटिके कारण अभी सम्भव नहीं। इस समय जो सम्भव है उसके अनुसार वे सब चीजोंकी व्यवस्था अधिक-से-अधिक भलेके लिये करती है। कार्यकर्त्ताको अपना काम माताजीके प्रवन्ध एवं व्यवस्थाके अनुसार इसी भावनासे करना चाहिये और उसे अपने कामका उपयोग माताजीके प्रति भक्ति, आज्ञाकारिता और आत्मोत्सर्गके भावमें आघ्यात्मिक दृष्टिसे विकसित होनेके साधनके रूपमें करना चाहिये तथा अपने आपेपर, अपने विचारों, भाव-भावनाओं और पसन्दगियोंपर आग्रह नहीं करना चाहिये। ऐसा करनेमें समर्थ होना चेतनाको अतरनुभवके लिये तथा साघनामें प्रगतिके लिये तैयार कर देता है।

माताजी क्या चाहती हैं और वैसा क्यों चाहती हैं यह समभानेका मैने यत्न किया है। वे चाहती हैं कि तुम उनका काम शान्त भावसे करो, सभी असुविधाओं, त्रुटियों और कठिनाइयोंको ज्ञान्त भावसे देखो, और अपना काम भरसक यत्नसे करो; 'क्ष' जो कुछ करता या जो व्यवस्था करता है उससे तुम्हें क्षुव्य नहीं होना चाहिये — यदि वह भूलें करता है तो उनके लिये माताजीको प्रति उत्तरदायी है और तब क्या करना चाहिये यह देखना माताजी का काम है। वस, माताजी तुमसे यही चाहती है — यदि तुम ऐसा कर सको तो सब काम अधिक निर्विध्न रूपसे चलेगा और वे उसे अधिक आसानीसे अपनी अभीष्ट दिशामें ले जा सकेंगी। जैसा कि मैंने तुम्हे समभानेकी चेष्टा की है, यह तुम्हारी अपनी साधनाके लिये भी सर्वोत्तम वात है।

0 £ 3 9 - 0 - X

\* \* \*

तुम्हें याद ही होगा कि मैंने तुम्हें पहले लिखा था कि माताजी चाहती है कि तुम शान्त रहो और इन चीजोंसे अपनेको विक्षुब्ध होने दिये विना, वर्तमान परिस्थितियोंमें जितनी अच्छी तरहसे काम कर सकते हो करो। आश्रममें जीवन और कर्मकी अवस्थाओंमें किसी भी प्रकारका सुधार इसपर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रगतिके लिये तथा भीतर सच्ची चेतनाकी ओर खुलनेके लिये यत्न करे, भीतर आध्यात्मिक तौरपर विकास करे तथा दूसरोंके दोपों या आचार-व्यवहारपर ध्यान न दे। बाहरी उपायोंसे किसी भी प्रकारका परिवर्तन नहीं हो सकता; इसी कारण साधकोंके पारस्परिक सघपों और मतभेदोंमें वाहरी तौरपर हस्तक्षेप करना माताजीने दीर्घकालसे बन्द कर दिया है। हरएकको अन्दरसे उन्नति करने दो और ऐसा होनेपर ही बाहरी कठिनाइयां या तो मिट जायंगी या फिर नगण्य रह जायंगी।

२१-४-१६३=

\* \* \*

यह बिलकुल असम्भव है कि तुम्हें रसोईघरसे हटा दिया जाय और तुम्हारे स्थानपर कार्य करनेके लिये तुम्हारे दूसरे महकारियोको वही रहने दिया जाय। ऐसा हल तुम्हारे लिये बहुत खराब होगा; क्योंकि इसका अर्थ होगा कि तुम उस कामको को बैठोगे जिसमें दीर्घकालसे माताजीकी शक्ति तुम्हारे साय रही है, और तुम अपने कमरेमें अपने विचारोंको अपने साय लिये बैठे रहोगे जो तुम्हारे लिये सहायक नहीं होगा, न तुम्हारी क्रियाशील प्रकृतिके ही अनुकूल

होगा। यह रसोईघरके लिये भी बहुत बुरा होगा; तुम्हारे स्थानकी पूर्ति वहां काम करनेवाले और किसी भी व्यक्तिसे नहीं हो सकती, वे व्यक्ति अपनी सीमा-ओंमें कितनी भी अच्छी तरहसे काम क्यों न करें — माताजीने तुम्हें जो उत्तर-दायित्व सौंप रखा है वह उनमेंसे किसीके भी सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

तुम्हें जो कठिनाइयां है वे वही है जो आश्रमके प्रत्येक विभाग और कार्यालय में हमारे सामने आती है। उनका कारण होता है माधकोंकी त्रृटियां, उनकी प्राणिक प्रकृति। तुम्हारा यह सोचना गलत है कि वे यहां तुम्हारी उपस्थितिके कारण पैदा होती है और कि यदि तुम वहांसे हट जाओ तो सब काम विना विष्नके चलने लगेगा। उनके अपने बीच भी वही-की-वही स्थिति चलती रहेगी, वही मतभेद, कलह, ईर्प्या-द्वेष, कठोर शब्द, एक दूसरेकी कर्कश आलोचनाएं। 'अ' की या किसी औरकी तुम्हारे विरुद्ध शिकायतोंका कारण यह है कि तुम अपनी व्यवस्थामें दृढ़ और सावधान हो; 'व' तथा अन्य जो साधक माताजी द्वारा सौंपे कामको अति सूक्ष्मता एवं सावधानताके साथ और सम्यक्तया सपादित करते हैं उनके विरुद्ध भी यही या ऐसी शिकायतें हैं। उनके विरुद्ध भी वही शिकायतें और ईर्प्या-द्वेप देखनेमें आते हैं जिनका लक्ष्य रसोईघरमें तुम्हें बनाया जाता है और इनका कारण है उनकी पद-प्रतिष्ठा और उनके द्वारा उसका प्रयोग। 'व' या दूसरे लोगोंके लिये, जिनपर माताजीको विक्वास है, यह कोई समाधान नहीं होगा कि वे कामसे पीछे हटकर अपना स्थान उनके लिये छोड़ दें जो अपना कर्तव्य कम वारीकी और सावधानीसे तथा कम अच्छी तरह करेंगे। तुम्हारे सम्बन्धमें तथा रसोईघरके कामके बारेमें भी यही बात है; यह कोई हल नही। हल तो केवल साधकोंके आचरणमें साधनाकी प्रक्रिया द्वारा लाये गये परिवर्तनसे ही हो सकता है। तवतक तुम्हें समभदारीके साथ धीरज रसना चाहिये तथा दूसरोके अशुद्ध व्यवहारसे अपनेको सुब्ध नही होने देना चाहिये, बल्कि 'ब' और माताजीने तुमपर भरोसा रखकर तुम्हे जो सहारा दिया है उससे अपनेको संभाले रखकर अपना काम शान्तभावसे, भरसक अच्छे-मे-अच्छे ढंगसे करते रहना चाहिये। यह माताजीका काम है और इसे करनेमें तुम्हे सहायता देनेके लिये माताजी वहां विद्यमान ही है; उसपर भरोमा रसो और शेप किसी भी वस्तुको अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो।

१४-७-१९३५

\* \* \*

मुभे विशेष रूपसे आश्चर्य हुआ है। 'अ' को जिसका यहां कोई प्रसंग ही नहीं, यदि छोड़ दिया जाय तो तुम्हारे साथ काम करनेवाला एक भी आदमी ऐसा नहीं जो साधनामें बहुत आगे वढ़ा हुआ हो या जिसे माताजी दूसरोंकी अपेक्षा अधिक विशेष रूपमें अपना समभती हों। नि:सन्देह तुम उतने ही उनके अपने हो जितना पाकशालामें काम करनेवाला और कोई भी व्यक्ति; उन्होंने सदैव तुम्हें अपना बच्चा और नन्हां सितारा माना है और इससे अधिक कोई क्या हो सकता है? इसलिये मुक्ते इस वातका कोई कारण नही दीखता कि यदि कोई आदमी तुम्हारे साथ ठीक-से व्यवहार नहीं कर रहा तो तुम्हें इसका इतना ख्याल क्यों करना चाहिये। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आश्रममें लोग अपनी बाह्य सत्तामें अहंकार और अयुक्त विचारों एवं अयुक्त चेष्टाओंसे अभी मुक्त नहीं हुए और यह बात उन लोगोंके बारेमें भी सत्य है जिन्हें आंतरिक अनुभूतियां होती है और जो कुछ खुले हुए हैं। किन्तु इस बातसे दुःसी या उदास होनेका कोई लाभ नहीं। तुम्हारे लिये आवश्यक कर्तव्य यह है कि तुम केवल माताजीकी ओर मुड़े रहो और उनपर भरोसा रखते हुए अपने काम और साधनामें शान्तभावसे आगे बढ़ते जाओ जबतक साधक इतना काफी जागरित और परिवर्तित नहीं हो जाते कि एक दूसरेके साथ कही अधिक समस्वरता और एकताकी आवश्यकता अनुभव करने लगें। तुम्हारे लिये केवल तुम्हारे आध्यात्मिक परिवर्तन और प्रगतिका ही महत्त्व होना चाहिये और इसके लिये माताजीकी शक्ति एवं उनकी कृपामें, जो तुम्हारे संग है, पूर्णरूपसे विश्वास रखो -- अपने-आपको वस्तुओं या व्यक्तियोंसे चलायमान मत होने दो,--क्योंकि माताजीकी चेतनाकी पूर्ण ज्योतिकी और अन्तः स्थित सत्यकी तुलनामें इन वस्तुओंका कोई महत्त्व नहीं।

६-१२-१६३५

मुभे नहीं मालूम क्यों तुम यह कल्पना करते हो कि माताजी तुम्हारे पत्रके कारण तुमसे रुट्ट है। मैं समभता हूँ मेरा उत्तर काफी कृपापूर्ण था और उसमें अप्रसन्नताकी जरा भी गन्ध नही थी। तुमने जो लिखा था उसमें से अधिकांशके बारेमें मैं मौन ही रहा, क्योंकि जब इस प्रकारके पत्र आते हैं तो मै उन्हें इस रूपमें लेता हूँ कि वे मनको हलका करनेके लिये लिखे गये हैं और जहांतक वे दूसरे लोगोंसे सम्बन्ध रखते है वहां तक मैं या तो सदा ही मौन रहता हूँ या फिर यह कहता हैं कि साधकोंके दोयों, त्रुटियों और भूनोंसे छुटकारा पानके

लिये हमे आन्तरिक चेतनाके विकासपर भरोसा रखना होगा। मौनका अर्थ यह नहीं कि उनमें ये दोप और भूलें हैं ही नहीं। विल्क सभीमें नाना रूपोंमें दोप विद्यमान हैं तथा सभी भूलें करते है और श्रेष्ठ साधक भी उनसे मुक्त नहीं। मानवीय तरीका है भूल करनेवालेपर गुस्से होना, उसे डाटना-फटकारना तथा उसकी निन्दा करना और यदि माताजी वैसा नहीं करती तथा उसके प्रति कठोर नहीं होती तो यह सोचना कि वे अन्याय या पक्षपात करती हैं या अपने प्यारोके दोप नहीं देखती या उनके प्रति जानवूभकर आख मूँदती है। परन्तु माताजी उनके प्रति अन्य नहीं; वे सभी साधकोंका स्वभाव अच्छी तरह जानती हैं, उनके गुणोंकी तरह ही उनके दोप भी, वे यह भी जानती है कि मानवकी प्रकृति कैसी है और ये चीजे कैसे आती है और कि इनके साथ निपटनेका मानवीय ढंग ठीक ढंग नहीं और उससे कुछ भी अन्तर नहीं आता। यहीं कारण है कि उनमें केवल कुछ-एक साधकोंके लिये नहीं विल्क उन सभीके लिये धैर्य, प्रेम और उदारता है जो अपने काम या साधनामे सच्चे है।

यह भी विचित्र वात है कि तुम यह परिणाम निर्कालो कि वे तुम्हारी कोई कीमत नहीं समभती। शुरूसे ही माताजीकी तुमपर विशेष कृपा रही है; उन्होंने इतनी स्थिरतापूर्वक तुम्हारी सराहना और तुम्हारा समर्थन किया है कि लोगोंने उनपर तुम्हारे प्रति अन्धे पक्षपातका दोष लगाया है, ठीक वैसे ही जैसे वे 'अ' के सम्बन्धमें उनपर दोष लगाते है। जब तुम सुभावो और विद्रोहोंको लेकर कष्ट और किठनाईमें थे तब वे तुम्हारे लिये मूर्तिमन्त प्रेम और धैर्य ही थी और उन्होंने उस सबके बीच तुम्हे सहायता और सहारा दिया। उसके बाद जबसे तुम्हारी साधना खुलकर चलने लगी तबमे हम उत्सुकता-पूर्वक उनकी देख-रेख करते आ रहे हैं,—मैं तुम्हारे पत्रोके उत्तर लिखनेके लिये, तुम्हे जो जानना चाहिये उसका ज्ञान तुम्हे देनेके लिये, प्रेम और सतर्कताके माय तुम्हे आगे ले चलनेका यत्न करनेके लिये प्रतिदिन समय लगाता रहा हूँ। यह मब किया ही क्यो जाता यदि हमे तुम्हारी कोई कदर न होती?

तुम ये बाते जानते हो परन्तु तुम्हारा स्थूल मन अतीव सिक्रय हो उठा है और उसने कुछ समयके लिये तुम्हारे बोचको आच्छादित कर दिया है। तुम्हे उसमे पीछे हटकर अपनी अन्त.स्थ आत्मामे लीट आना होगा।

३०-5-१६३६

मैंने लिखा था कि तुम्हारा पत्र तुमपर पुरानी चेतनाके आक्रमणको दर्शाता

है क्योंकि उसमें यह स्वर गूँज रहा है "मैं इन चीजोंको नही सहनेका — मेरे लिये यहांसे चले जाना ही अच्छा है इत्यादि।" ये पुराने सुभाव हैं, न कि तुम्हारी आन्तरिक सत्ताकी अन्तर्वृत्ति जो यह थी — अपने-आपको दे देना और सब कुछ माताजीपर छोड़ देना तुम्हारी अन्तःसत्ताकी वृत्तिको विस्तृत होकर इन बाह्य वस्तुओंके प्रति तुम्हारी वृत्तिमें भी व्याप्त हो जाना होगा — यह जानते हुए कि जो कोई भी त्रुटियां हैं उन्हें प्रत्येक व्यक्तिको अपने अन्दर किया करके वहांसे दूर करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें अपनी न्यूनताएं माताजीकी सहायतासे और तुम्हारे भीतर उनकी कियासे अपने अन्दरसे दूर करनी हैं।

यह सब तो रहा तुम्हारे पिछले पत्रके सम्बन्धमें। अब इस नये पत्रके विषयमें — जो कुछ तुम देखते हो उसे कह देना तो विलकुल ठीक है पर त्मने जो लिखा है उसमें तमने एक निर्णय भी दिया है जो तुमने अपने देखे हुएके आघारपर किया है। ये निर्णय तुमने उन तथ्योंके वर्णनमें प्रकट किये हैं जिन्हें तुम 'क्ष' के अशुद्ध प्रेरक भाव, कार्य और भूलें समभते हो। तुमने अपने ये वक्तव्य और निर्णय माताजीके सामने रखे है -- पर किसलिये? इसलिये न कि वे कुछ कार्रवाई कर सकें? किन्तु उसके लिये तो उन्हें अपने-आप निर्णय करना होगा, और ऐसा वे विना तथ्योंके, विना ठीक-ठीक तथ्योंके नहीं कर सकतीं — किसीके द्वारा दिये गये सामान्य वक्तव्यके आधारपर वे कोई कार्रवाई नहीं कर सकतीं। जिस व्यक्तिपर 'क्ष' अन्धवत् विश्वास करता है उसका नाम यदि बता दिया जाय तभी वे इस वारेमें निर्णय कर सकती है कि 'क्ष' उसपर विश्वास करनेमें गलती पर है या नही। यदि वह (क्ष) कुछ लोगोंकी वातपर तो घ्यान देता है और दूसरोंकी वातपर नहीं, तो माताजीको यह अवश्य पता लगना चाहिये कि ये लोग कौन हैं और वे परिस्थितियां क्या हैं जिनमें उसने ऐसा किया; केवल तभी वे निर्णय कर सकती हैं कि वह ऐसा करनेमें ठीक है या गलत। हर मामलेमें यही बात लागू होती है। 'क्ष' के विरुद्ध दूसरोंने भी अनेकों सामान्य वक्तव्य दिये है, पर जब कभी विवादमें विशेष त्र्योरोंकी बात उठी है तो माताजीने देखा है कि उन्हें उसके निर्णयको केवल कभी-कभार व्योरोंमें ही बदलनेकी जरूरत पड़ी, उसका किया हुआ सामान्य प्रवन्घ तो उन सरणियोंके अनुसार ही या जिन्हें श्रीमाने उसके लिये अनुसरणार्थ निर्धारित किया था। वात कहनेके ढंग, चरित्रके दोष, व्योरोंके वारेमें निर्णय की भूलें — ये एक अलग विषय हैं। ये हर एकमें होते हैं और, जैसा कि मैं बहुधा कह चुका हूँ, इन्हें अन्दरसे बदलना होगा; पर मै बाहरी वस्तुओं, अमुक-अमुक कार्यों, काम करनेके किन्ही विशेष तरीकोंके वारेमें कह

रहा हूँ। इन विषयों में उसके कार्यमें जिस वातकी शिकायत हो वह माताजीको ठीक-ठीक तथ्यों साथ वतानी आवश्यक है। यदि तुम भोजनालय और रसोई-घर (Auroumé) के कामके बारेमें सामान्य शिकायत नहीं कर रहे, बिल्क विशेष रूपसे अपने सम्बन्धमें तथा अपने कामके बारेमें शिकायत कर रहे हो तो वहां भी, उसने क्या किया है या उसके काममें क्या चूक हुई है इसके सुनिश्चित तथ्य तुम्हे पहले प्रस्तुत करने होंगे, उसके बाद ही माताजी निर्णय कर सकती या कुछ कह या कर सकती हैं। तुम्हारे कामके या तुम्हारे वारेमें वह कौनसी बात है जो उसने माताजीको सूचित नहीं की या गलत रूपमें वतायी है? वे क्या सुविधाएं है जो उसने तुम्हें नहीं दी।

यह सब मैंने इसलिये लिखा है कि तुम माताजीसे यह आशा करते दीखते हो कि वे कुछ करेंगी। पर उनके लिये यह जानना आवश्यक है कि वह चीज क्या है, उसका आधार क्या है और क्या वे कार्यको लाभ पहुँचाती हुई उसे कर सकती है या नहीं। भोजनालय और पाकशालामें अहंके भगड़े और उसकी टक्करें भरपूर रही हैं, पर उस सबको तो वे अपनी कार्रवार्डके आधारके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकती; इन चीजोंमें वे किसी एकका पक्ष नहीं लेती, न किसी दूसरेका विरोध ही करती हैं। उन्हें तो इस वातका विचार करना होता है कि कामके लिये क्या उचित या आवश्यक है।

3-20-2834

\* \* \*

तुम्हारे और 'क्ष' के बीच जो घटनाएं घटी है उनका तुमने जैसा वर्णन किया है उसके अनुसार वे सभी तुच्छ वातें है और दोनों ओरसे थोड़ी-सी सद्भावना एवं सिवच्छा उन्हें महत्त्वसे विच्चत कर देनेके लिये और उनसे पैदा हो सकने-वाले किसी प्रकारके तिनक क्षोभपर विजय पानेके लिये पर्याप्त होनी चाहिये। भगड़े इस कारण हुआ करते हैं और वने रहते है कि प्रत्येक पक्ष यह सोचता है कि दूसरा गलतीपर है और उसने दुर्व्यवहार किया है; किन्तु प्राणिक कलहमें कोई भी पक्ष ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकारसे भगड़नेकी वात ही दोनोंको गलत सिद्ध कर देती है। और फिर, यह ठीक नहीं कि व्यक्ति दूसरेसे शासित या नियन्त्रित होनेके वारेमें इतना संवेदनशील हो। विशेषकर काममें मनुष्यको ऐसे किसी भी व्यक्तिका नियन्त्रण स्वीकार करना ही होगा जिसे माताजी कार्य-भार सौंपती हैं,—पर केवल वहींतक जहांतक उस कामका सम्बन्ध है। दूसरे विषयोंमें वह, सम्बन्धोंको तोड़े विना या किसी प्रकारका भगड़ा किये

बिना, अपनी उचित स्वतन्त्रता बनाये रख सकता है।

तुम्हारा काम या तुम्हारा निवासस्थान बदल देना, चाहे यह वर्तमान परिस्थितियोंमें सम्भव हो तो भी, कर्तई लाभदायक नही होगा। जिसे ठीक रखनेकी जरूरत है वह है अन्तर्वृत्ति, सामञ्जस्यके लिये सकल्प पूर्ण रूपसे स्थापित करना होगा। कार्यका परिवर्तन यथार्थ उपाय नही। घरमें अच्छे वायुमण्डल या बुरे वायुमण्डलका विचार भी एक ऐसी चीज है जिसे प्रश्रय नहीं देना चाहिये। मनुष्यको अपना निजी वायुमण्डल बनाना होगा जिसमे दूसरे प्रभाव प्रवेश ही न पा सकें और माताजीके साथ अन्तर्मिलन एवं घनिष्ठताके द्वारा वह ऐसा सदा ही कर सकता है।

7-20-2634

तुमने जो लिखा है वह निःसन्देह ठीक है। कार्यकर्ताओं के मनमें ये बहुत ही गलत विचार हैं, यह मनोवृत्ति विलकुल ठीक नही। परन्तु हमें काम साधकों की सन्तुष्टिके लिये नहीं करना वरन् असलमें इसिलये करना है कि वह माताजीका काम है, भगवान्का काम है, और अतएव उसे अच्छी तरह तथा ठीक ढंगसे करना है। यदि कार्यकर्त्ता तथा दूसरे लोग सन्तुष्ट नहीं होते तो भी उसे अच्छी तरह और ठीक ढंगसे करना है। जब उनकी प्रकृति बदलेगी और वे अपनी भूल देख पायंगें तब वे सत्यको पहचान कर अपनी मनोवृत्ति बदल लेंगे। कुछ लोगोंमें सिदच्छा है और उन्हें केवल अधिक साफ-साफ देखना सीखना हे और अपने मानसिक मिथ्या-निर्णयोंसे मुक्त होना है। दूसरे लोग अधिक तमोग्रस्त तथा अहंपूर्ण है और उन्हें ठीक सन्तुलन प्राप्त करनेमें अधिक समय लगेगा। जबतक वैसा नहीं हो जाता तबतक हमें शान्त दृढ़ता, दृढ़ निश्चय और महान् धैर्यके साथ आगे बढ़ते जाना होगा।

#### आश्रमका कार्य और माताजीका कार्य

अगर यह माताजीका कार्य नहीं है तो और किसका है? जो कुछ तुम करते हो उस सबको तुम्हें माताजीके कार्यके रूपमें ही करना चाहिये। आश्रममें होनेवाले सभी नार्य माताजीके हैं।

वे सभी कार्य, घ्यान, "वार्तालाप" का पढ़ना, अंग्रेजी सीखना इत्यादि अच्छे हैं। तम उनमेंसे किसी कार्यको उसे माताजीको उत्सर्ग करके कर सकते हो।

घ्यानका अर्थ है अपने-आपको माताजीकी ओर खोलना, अपनी अभीप्सा के ऊपर एकाग्र होना तथा किया करने और अपनेको रूपान्तरित करनेके लिये अपने अन्दर माताजीकी शक्तिका आह्वान करना।

१८-१-१६३२

# माताजीके द्वारा कार्यकी अनुमति देनेके कारण

हा, यह ठीक है। माताजी स्वय भोजनके रूपमें भोजनकी परवा नहीं करती; परन्तु वह 'अ' को भेंटकी सामग्रीके रूपमें उसे तैयार करने देती है। कामके वारेमें भी यही वात है—यद्यपि कर्मका अपना निजी महत्त्व है। 'य' और 'ज' को कोई शारीरिक या व्यावहारिक वाहरी कार्य नहीं दिया गया है क्योंकि उस दिशामें उनकी शक्ति नहीं प्रवाहित हो सकती और न वे उसे कर सकेंगे—इस कारण नहीं कि सबके लिये स्थूल और व्यावहारिक कार्यकी शिक्षा देना अच्छा नहीं है। आदर्श परिस्थितियोंमें सत्ताकी बहुमुखी प्रवृत्ति ही सबसे उत्तम अवस्था होगी—परन्तु अभी भी यह सर्वदा व्यवहार्य नहीं है।

78-8-38

# 'कर्तव्यं कर्म' और माताजी द्वारा स्वीकृत कार्य

प्र०- क्या यह कहा जा सकता है कि माताजी द्वारा स्वीकृत सभी कार्य "कर्तव्यं कर्म" हैं ?

उ०- यदि साघकका प्रवल आग्रह हो या प्रवल इच्छा हो तो माताजी 'हां', या 'जैसा चाहो करों' कह सकती है अथवा जिस चीजकी प्रार्थना या मागकी जाय उसे अपनी मंजूरी दे सकती हैं। परन्तु इससे वह चीज "कर्तव्यं कर्मं" नहीं वन जाती, विल्क महज एक ऐसी चीज होती है जिसे साधक कर सकता है। फिर, अगर कोई कार्य स्वार्थशून्य हो या आपत्तिजनक न हो और कोई व्यक्ति माताजीसे पूछे कि वह उसे कर सकता है या नहीं, और वे अनुमित

<sup>\*</sup>Conversation with the Mother, जिसका हिन्दी अनुवाद 'मातृवाणी', प्रथम माग है।—अनुवादक

दे दें तो भी वह उसे ''कर्तव्यं कर्म'' के पदपर नहीं उठा ले जाता। ३१-७-१६३७

प्र०- अवतक मेरा विश्वास यही था कि माताजी द्वारा स्वीकृत सभी कार्य माताजीके कार्य है और उनके लिये किया हुआ कार्य हमारा "कर्तव्यं कर्म" है। क्या ऐसा नहीं है? यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार, देश और समाजके प्रति अपने सभी कर्तव्योंको छोड़ दे और सच्चाईके साथ केवल भगवानके लिये, माताजीकी पूजाके रूपमें, कार्य करे तो क्या वह माताजीके लिये कार्य नहीं कर रहा है और क्या वह उसका "कर्तव्यं कर्म" नहीं है? वाहर इस वातका निर्णय करना कठिन हो सकता है, पर यहां, माताजीकी जीवन्त उपस्थितिमें, क्या यह एक सुनिश्चित तथ्य नहीं है? यदि नहीं, तो फिर "कर्तव्यं कर्म" का वास्तवमें क्या तात्पर्य है?

उ० — मुभसे पूछा गया था कि हमारे द्वारा किया हुआ ऐसा प्रत्येक कार्य, जिसके लिये माताजीकी आज्ञा हो, 'कर्तव्यं कर्म' है या नहीं। लोग विभिन्न कारणोंसे प्रेरित होकर अनगिनत चीजोंके लिये आज्ञा मांगते हैं — इसका मतलव यह नहीं है कि माताजी इन सभी चीजोंके लिये स्वयं अपनी इच्छाके अनुसार आज्ञा देती हैं। जो कार्य माताजीका दिया हुआ है वह उनका कार्य है — यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि जो कोई कार्य सच्चाईके साथ माताजीकी भेंटके रूपमें किया गया है वह भी उनका कार्य है। परन्तु 'कर्म' के अन्दर सभी प्रकारकी कियाएं आ जाती हैं, केवल कार्य ही नहीं।

**७**६३१-७-१६

### माताजीके लिये प्रचार-कार्य

माताजी प्रचारको बहुत मूल्य नहीं देती, पर फिर भी उस तरहका कार्य उनका कार्य हो सकता है। केवल उसे आना चाहिये उनको प्रेरणासे, किया जाना चाहिये शान्तिके साथ, नाप-तौल करके, जिस तरह वे चाहती हैं उस तरह। यह कार्य माताजीके संकल्पके साथ युक्त होकर आन्तर सत्ताके द्वारा किया जाना चाहिये, प्राणगत मनके उत्सुक आवेगके द्वारा नही। साधककी पहली

आवन्यकता है अपनी निजी आध्यात्मिक उन्नति और अनुभूतिके लिये सबसे अधिक एकाग्र होना — दूसरोंको सहायता करनेके लिये उत्सुक होनेसे मनुष्य आन्तरिक कार्यसे अलग हट जाता है। स्वय आत्मामें विद्वित होना ही सबसे वडी सहायता है जो मनुष्य दूसरोंको दे सकता है, क्योंकि उस अवस्थामें कुछ चीज अपने-आप ही आसपासके लोगोंकी ओर प्रवाहित होती है और उनकी सहायता करती है।

0839-8-3

## माताजीकी स्वीकृति और सफलताकी संमावनाएं

स्वीकृति या आजा। लोगोंके दिमागमें यह धुस जाता है कि उन्हें गाना-वजाना चाहिये क्योंकि यह एक फैशन है अथवा उन्हें यह बहुत अधिक पसन्द है। और शायद माताजी भी इसकी अनुमित दे दें और वे कहे "बहुत अच्छा, कोशिश करो।" उसका यह मतलव नहीं है कि संगीतज्ञ — अथवा प्रसंगके अनुसार किव या चित्रकार — होना उनके भाग्यमें लिखा है अथवा उनकी नियित है। सम्भवतः जो लोग प्रयत्न करते हैं उनमें एक खिल उठे और दूसरे भड़ जायं। 'अ' चित्रकारी आरम्भ करता है और आरम्भमें केवल काल्पनिक उत्साह दिखाता है, कुछ समय बाद वह अद्भुत कार्य कर दिखाता है। 'य' चतुरतापूर्ण सुगम चीजें करता है; एक दिन वह गहराईमें उतरने लगता है और एक घड़े जाते हुए भावी चित्रकारकी रूपरेखा दिखाई देने लगती है; दूसरे — खैर, वे प्रगति नही करते। परन्तु वे कोशिश कर सकते हैं — कम-से-कम वे चित्रकलाके विषयमें कुछ वातें तो सीख ही जायेंगे।

मई, १६३५

## कार्यमें मूलोंके प्रति माताजीका मनोमाव

प्र०- कल माताजीने जो कुछ कहा उससे प्रतीत होता है कि काममें होनेवाली अपनी भूलोंको हमें कोई महत्त्व नही देना चाहिये और दूसरोंकी भूलोंको ओर न तो ध्यान देना चाहिये न उन्हें मुधारना चाहिये। फिर, चूँकि भौतिक जगत् कई जगतोंमेंसे केवल एक जगत् है, सम्पूर्ण अभिव्यक्तिका केवल एक छोटा-मा भाग है, उसलिये क्या हमें भौतिक चीजों, भौतिक कार्य तथा उसके ब्योरोंको बहुत ही कम महत्त्व नही देना चाहिये?

उ०— माताजीका यह कहना था कि कार्यमें होनेवाली भूलोंको वे पूरी तरह जानती है, परन्तु उन सब चीजोंकी ओर, बाहरी बुद्धिसे नही बिल्क एक आन्तरिक दृष्टिसे देखते हुए उनके अन्दर एक विशिष्ट 'शक्ति' को उन्हें कार्यान्वित करना है और इसिलये वे प्रायः ही अपूर्णताओं और भूलोंकी उपेक्षा करना आवश्यक समभती हैं। पर इसका यह अर्थ हांगज नही है कि साधक-कार्यकर्ता जहां जिम्मेदार हो वहां वह इस बातकी परवा ही न करे कि उसके कार्यमें भूलें है या नहीं। अगर दूसरे साधक भूलें करें तो उसके लिये वे जिम्मेदार हैं, हम उन्हें देख सकते और स्वयं वैसी भूलोंसे वच सकते हैं, मगर एक साधक दूसरेकी भूलोंको तवतक नहीं सुधार सकता जवतक वह उसकी जिम्मेदारी न हो—प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं अपने-आपको, अपने दोपों और भूलोंको सूधारना चाहिये।

हम यहां इस भौतिक जगत्में है, दूसरे जगतोंमें नहीं हैं, सिर्फ उनके साथ हमारा एक आन्तरिक सम्बन्ध है। हमारा जीवन और कार्य भी यहीं है, इसलिये भौतिक जगत् और चीजोंकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चल सकता, यद्यपि हमें आसिक और वासनाके द्वारा उनसे चिपकना और वंघना नहीं चाहिये। हमें दूसरे जगतों (लोकों) की प्रकृति और शक्तियोंका, जहांतक इस जगत्के साथ वे लोक सम्बन्धित हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और हम यहांके कार्यमें सहायता करने और उसे ऊंचा उठानेमें उनका उपयोग भी कर सकते हैं। फिर भी कार्यका क्षेत्र यहीं है, कही और नहीं।

२१-5-१६३६

## बाहरी संगठन और मीतरी सामंजस्य

भूलें उन लोगोंके कारण आती हैं जो कार्यके अन्दर अपने अहंकार, अपने व्यक्तिगत भाव (पसन्दगी और नापसन्दगी), अपनी प्रतिष्ठा अथवा अपनी सुविधाके बोध, गर्व, अधिकार करनेकी भावना आदिको ले आते हैं। ठीक पथ है यह अनुभव करना कि कर्म श्रीमांका है — केवल तुम्हारा नहीं, बिल्क दूसरोंका काम भी — और उसे ऐसे भावके साथ सम्पन्न करना कि वहां एक साधारण सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य केवल बाहरी संगठनके द्वारा ही नहीं लाया जा सकता, यद्यपि कमशः पूर्ण करनेवाले एक बाहरी संगठनकी भी आवश्यकता है; भीतरी सामंजस्य तो होना ही चाहिये अन्यथा संघर्ष और अव्यवस्था बरावर ही वनी रहेंगी।

प्रo- आपने लिखा है, ''सामंजस्य केवल बाहरी संगठनके द्वारा ही नहीं लाया जा सकता..... भीतरी सामंजस्य तो होना ही चाहिये अन्यथा संघर्ष और अव्यवस्था वरावर ही बनी रहेंगी।" वह भीतरी सामजस्य क्या है?

उ०- माताजीके अन्दर एकत्व

28-8-853

माताजीकी विजय मूलतः प्रत्येक साधककी अपने ऊपर विजय है। केवल उस दशामें ही कार्यका कोई बाहरी रूप सामंजस्यपूर्ण परिपूर्णतातक पहुँच सकता है। १२-११-१६३७

इन चीजोका उपाय है माताजीका अधिकाधिक चिन्तन करना और, माताजीसे पृथक् रूपमें, दूसरोंके तुम्हारे साथ सम्बन्धोंके वारेमें कम-से-कम सोचना। जिस प्रकार 'क्ष' यत्न कर रहा है उसी प्रकार तुम्हें भी दूसरोंसे माताजीके भीतर, माताजीके साथ अपनी एकताकी चेतनाके भीतर ही मिलनेका यत्न करना चाहिये, न कि किसी पृथक् व्यक्तिगत सम्बन्धमें। ऐसा करनेपर कठिनाइयां लुप्त हो जाती है और सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है — क्योंकि तब दूसरोंसे मिलनेका यत्न करके उन्हें प्रसन्न करनेकी आवश्यकता नही रहती — बिल्क दोनों या सभी माताजीके लिये अपने प्रेममें और उनके लिये अपने काममें मिलते हैं।

#### सबसे अधिक आवश्यक चीज

इस सायनाके लिये सबसे अधिक आवश्यक चीज है शान्ति, स्थिरता, विशेषकर प्राणके अन्दर — एक ऐसी शान्ति जो परिन्थितियों या पारिपार्श्विक अवस्थाओं के ऊपर निर्भर नहीं करती बल्कि एक उच्चतर चेतनाके साथ,—जो कि भग-वान्की, श्रीमांकी चेतना है — आन्तर संस्पर्श बनाये रखनेपर निर्भर करती है। जिन लोगोंमें वह नहीं है अथवा जो उसे पानकी अभीप्ता नहीं करते,

वे यहां आ सकते हैं और आश्रममें दस या वीस वर्षोतक रह सकते हैं और फिर भी वे सदाकी भांति वेचैनी और संघर्षोसे भरे रह सकते हैं — जो लोग अपने मन और प्राणको श्रीमांकी शक्ति और शान्तिकी ओर खोलते हैं वे अत्यन्त कठिन और दु:खदायी कार्य तथा अत्यन्त वुरी परिस्थितियोंमें भी उसे प्राप्त करते हैं।

अक्तूबर, १६३३

### साधारण संग-साथ और नयी चेतनाके अन्दर एकता

आश्रमके सदस्योंके वीच साधारण कोटिका मानवीय संग-साथ हो, इस वातपर माताजीने जोर नहीं डाला है (यद्यपि सद्भाव, परस्पर सम्मान और शिष्टता वरावर ही रहनी चाहिये), क्योंकि वह हमारा उद्देश्य नहीं है; हमारा उद्देश्य है एक नयी चेतनामें एकत्व प्राप्त करना, और उसके लिये सबसे पहली चीज यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उस नयी चेतनामें पहुँचने तथा उसमें एकता अनुभव करनेके लिये साधना करे।

2F39-09-9F

## योगमें प्राणिक संबन्धोंके लिये कोई स्थान नहीं

इस योगका सारा मूलतत्त्व है अपने-आपको सम्पूर्ण रूपसे केवल भगवान्को ही दे देना, किसी और व्यक्ति एवं वस्तुको नहीं, और भगवती मातृशक्तिके साथ एकत्वके द्वारा अपने अन्दर विज्ञानमय भगवान्की समस्त विश्वातीत ज्योति, शक्ति, विशालता, शान्ति, पवित्रता, सत्य-चेतना और आनन्दको उतार लाना। अतएव इस योगमें दूसरोंके साथ प्राणिक संवन्धों या आदान-प्रदानोंके लिये कोई स्थान नहीं हो सकता; ऐसा कोई भी सम्बन्ध या आदान-प्रदान अन्तरात्माको तुरन्त ही निम्नतर चेतना और उसकी निम्नतर प्रकृतिके साथ बांध देता है, भगवान्के साथ सच्चे और पूर्ण एकत्वमें वाधा पहुँचाता है और अतिमानसिक सत्य-चेतनाकी ओर आरोहण तथा अतिमानसिक ईश्वरी शक्तिका अवरोहण इन दोनोंमें रुकावट डालता है।

माताजी इसके लिये दवाव डाल रही हैं कि कामवासनाकी किठनाई साधकोंमेंसे

दूर हो जाय — क्योंकि वह वडी भारी वाधा है। इसलिये उसे हटना ही होगा।

78-90-9838

## अन्दर रहना सीखना

अपने अन्दर माताजीके साथ रहना, उनकी चेतनाके साथ सम्पर्कमें रहना और दूसरोंसे केवल अपनी बाहरी स्थूल सत्ताके द्वारा ही मिलना तुम्हें सीखना होगा।

यदि ऐसा है तो बहुत सम्भवतः उसका कारण यह है कि तुम अपनी अन्तःसत्तासे वाहर रह रहे हो, अपनेको बाहरी सम्पर्कोसे विचलित होने दे रहे हो। मनुष्य स्थायी ढंगका सुख तबतक नही प्राप्त कर सकता जबतक वह भीतर न रहने लगे। अपने-आपका, अपनी धारणाओं, पसन्दिगयों, वेदनों और रुचियों-अरुचियों का कुछ भी विचार किये विना कर्म और किया-चेष्टाको माताजीके अपण करना होगा, केवल उन्हींके लिये करना होगा। यदि व्यक्तिकी आंखें इन पूर्वोक्ति चीजोंपर गड़ी हों तो पग-पगपर वह मन या प्राणमे कुछ रगड़ अनुभव करेगा अथवा यदि ये अपेक्षाकृत शान्त हों तो शरीर एवं स्नायुओंमें। शान्ति और आनन्द तो केवल तभी स्थायी हो सकते हैं यदि वह भीतर माताजीके साथ रहे।

2-8-8630

यह विलकुल ठीक है। किन्तु मैंने जो लिसा था वह केवल तुम्हारे लिये ही एक नियमके रूपमें नहीं नियत किया गया था। वह एक ऐसा नियम है जिसका पानन हर एकको करना चाहिये, 'क्ष' तथा अन्य प्रत्येक व्यक्तिको भी। क्योंकि जब कर्म और किया-चेप्टा इस प्रकारसे, अपने व्यक्तिगत विचारों और व्यक्तिगत हद्भावोंपर आग्रह किये विना, अपने-आपका विचार किये विना केवल भगवान्के लिये किये जाते हैं तभी कर्म पूर्ण रूपसे साधना बन पाता है और आन्तर तथा बाह्य प्रकृति सामंजस्य प्राप्त कर सकती हैं। इसमे आन्तर सत्ताके लिये यह अधिक सम्भव हो जाता है कि वह बाहरी कार्यको अपने हाथमें लेकर

आलोकित करे और अपने पीछे स्थित माताजीकी-शक्तिसे सचेतन हो जाय जो उसे उसके कार्योमें मार्ग दिखा रही है।

0€39-9-€

समय-विभाग निश्चित करना सम्भव या बांछनीय नहीं — तुम्हें अपनी दिन-चर्या अपने-आप इस ढंगसे व्यवस्थित करनी होगी कि दिनका अच्छे-से-अच्छा उपयोग हो और फिर माताजीको सूचना दे देनी होगी कि तुम इसे कैसे करते हो।

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है आन्तरिक तौरपर माताजीकी ओर और केवल उन्होंकी ओर मुड़े रहना, बहुत-सारे बाहरी सम्पर्कीसे बचना इस कार्यमें सहायताके लिये ही आवश्यक है — किन्तु लोगोंके साथ सम्पर्कमात्रसे बचना न तो आवश्यक है न बांछनीय। आवश्यक है इन सम्पर्कीको ठीक मनोवृत्ति और ठीक चेतनाके साथ ग्रहण करना, अपने-आपको बाहर नहीं फेंकना — उन्हें ऊपरी सतहकी चीजें समभना, उनमें किसी प्रकारसे भी आसक्त या अतिग्रस्त न होना।

हां, नि:सन्देह, वह एक आन्तरिक एकाग्रतापूर्ण अवस्था थी जिसमें तुम माताजीके साथ सम्पर्कमें आ सके। फूल सदा ही चेतनाके किसी भागमें उद्घाटन (सामान्यतया चैत्य उद्घाटन) को सूचित करंते हैं।

२८-१०-१६३३

## पूर्ण एकान्तवासके लिये माताजीकी अस्वीकृति

माताजी पूर्ण एकान्तवासकी भावनाको एकदम मंजूर नहीं करती। इससे संयम नहीं प्राप्त होता; केवल संयमका श्रम होता है क्योंकि कुछ समयके लिये ही असुविधा उत्पन्न करनेवाले कारण दूर होते हैं। बाहरी वस्तुओंके संस्पर्धमें रहते हुए जो संयम स्थापित किया जाता है केवल वही सच्चा होता है। तुम्हें एक सुदृढ़ संकल्प और अम्यासके द्वारा अन्दरसे उसी संयमको स्थापित करना चाहिये। अत्यधिक मिलने-जुलने और अत्यधिक वातचीतसे बचना चाहिये, पर पूर्ण एकान्तवास आवश्यक चीज नहीं है। इससे अवतक किसी भी आदमीको अपेक्षित फल नही प्राप्त हुआ है।

२७-११-१६३६

## साधकोंके साय व्यवहार करनेके माताजीके तरीकोंमें मेद

तुमने अपने गानेकी वात लिखी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम लोग उसे मजूर करते हैं, और मैंने बराबर जोर दिया है कि तुम्हारे लिये उसकी और साथ ही तुम्हारी कविताकी भी आवश्यकता है। परन्तु माताजीने 'अ' के गानेकी एकदम मनाही कर दी है। अतएव तुम देखते हो कि संगीतके विषयमें कुछ लोगोंके लिये तो वे उदासीन हैं या उसे निरुत्साहित भी करती हैं, दूसरोंके लिये, जैसे 'व', 'स' तथा अन्य लोगोंको उसकी अनुमति देती हैं। कुछ दिनोंतक उन्होंने सामृहिक वाद्यों (Concerts) को प्रोत्साहित किया, फिर पीछे उन्होंने उन्हें बन्द कर दिया। तुमने 'स'के लिये की गयी मनाही और सामृहिक वाद्योंकी वन्द कर देनेसे यह सिद्धान्त निकाला है कि माताजीको संगीत पसन्द नहीं है अथवा भारतीय संगीत पसन्द नहीं है अथवा उनके विचारमें संगीत साधनाके लिये बुरा है, तथा उसी ढंगकी अन्यान्य नाना प्रकारकी अद्भुत मानसिक प्रति-कियाएं व्यक्त की हैं। माताजीने 'अ' को इस कारण मना किया कि जहां संगीत तुम्हारे लिये अच्छा था वहां वह 'अ' के लिये आघ्यात्मिक विष था —ज्योंही उसने संगीत तथा श्रीताओंका विचार करना शुरू किया त्योंही उसकी प्रकृतिका सब प्रकारका भद्दापन और अनाध्यात्मिकता (अध्यात्मविरोधी भावना) ऊपर उठ आयी। तुम देख सकते हो कि वह अब उसके द्वारा क्या कर रहा है। फिर वही बात, यद्यपि थोड़े परिवर्तनके साथ, सामुहिक वाद्योंकी है। उन्होंने उन्हें इस कारण बन्द कर दिया कि उन्होंने देखा कि विरोधी शक्तियां वातावरणमें आ रही है, जिनका स्वयं संगीतसे कोई सम्बन्ध नही है, इसमें उनका उद्देश्य मानसिक नहीं था। ऐसे ही कारणोसे वे 'द' की तरहके बड़े सार्वजनिक प्रदर्शनोंसे अलग हो गयी। दूसरी ओर उन्होने टाउन हालमे चित्रोकी प्रदर्शनीका समर्थन किया और स्वयं उसकी योजना बनायी। अतएव तुम देखोगे कि यहां कोई मानसिक नियम नही है, बल्कि प्रत्येक प्रसंगमें पयप्रदर्शन आध्या-त्मिक कारणोंसे निर्घारित होता है जो कठोर नहीं हैं। इसमें दूसरा कोई विचार नहीं, कोई नियम नहीं; संगीत, चित्रकला, कविता और दूसरी बहुतसी प्रवृत्तियां, जो मन और प्राणकी हैं, आध्यात्मिक विकास या कार्यके अंगके रूपमें और आघ्यात्मिक उद्देश्यके लिये व्यवहुत हो सकती हैं: "यह उस मनोभावपर निर्भर करता है जिसके साय ये चीजेंकी जाती है।"

यह बात स्थापित हो जानेपर, ये चीजें व्यक्तिके मनोभाव, उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृतिकी आवश्यकताओं, अवस्थाओं और परिस्थितियोंपर निर्भर करती हैं।

माताजी हमारे अन्दर दिव्य सत्यके अनुसार और प्रत्येक स्वभावकी और प्रकृति-के प्रत्येक स्तरकी आवश्यकताके अनुसार साधना करती हैं। यह कोई सुनिश्चित पद्धति नहीं है।

१३-३-१६३३

वस, अपनी निजी उन्नतिकी ही वात सोचो और उस विषयमें माताजी तुम्हें जो पथ दिसाती हैं उसीका अनुसरण करो। दूसरोंको भी वस वैसा ही करने दो; श्रीमां उनकी आवश्यकता और उनकी प्रकृतिके अनुसार उन्हें पथ दिसाने और सहायता करनेके लिये मौजूद है। माताजी दूसरोंके साथ जो तरीका अपनाती हैं वह यदि तुम्हारे साथ अपनाये हुए तरीके से भिन्न या उलटा प्रतीत हो तो इससे कुछ भी नहीं आता-जाता। उसके लिये वही ठीक तरीका है जैसे कि यह तुम्हारे लिये ठीक है।

२५-१०-१६३२

माताजी बहुत अधिक तेज और चुभते हुए शब्दोंमें उन्ही लोगोंको कुछ कहती या लिखती हैं जिन्हें वे तेजीसे योगमार्गमें आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वे इसके योग्य होते है, और वे दवाव और स्पष्टताके कारण न तो नाराज होते हैं न दुःखी, बिल्क प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे अनुभवसे यह जानते हैं कि इससे उन्हें अपनी बाघाओंको देखने और उनमें परिवर्तन ले आनेमें सहायता मिलती है। यदि तुम तेजीसे उन्नति करना चाहो तो तुम्हें अभिमान, दुःख, आहत भाव, आत्मख्यापनके लिये तर्ककी खोज, मुक्त करनेके लिये दिये गये स्पर्शके विरुद्ध चिल्लाहट आदिकी इस प्राणगत प्रतिक्रियासे छुटकारा पाना होगा — कारण, जबतक ये सब चीजें तुम्हारे अन्दर हैं तबतक प्राण-प्रकृति द्वारा पैदा की हुई बाघाओंके ऊपर स्पष्ट और दृढ़ रूपमें कार्य करना हमारे लिये किन है।

तुम्हारे और 'अ' के वीचके भेदके विषयमें: माताजीने जो तुम्हें चेतावनी दी थी कि अत्यधिक वातचीत करना, अनाप-शनाप वातें और गप्पे हांकना, सामाजिक वातोंमें अपने-आपको विखेर देना अच्छा नहीं, वह चेतनावनी पूरा माने रखती थी और अब भी ठीक है; जब तुम इन सब चीजोंमें संलग्न होते

हो तब तुम अपने-आपको एक बहुत तुच्छ और अज्ञानपूर्ण चेतनामें फेंक देते हो जिसमें तुम्हारे प्राणगत दोप खुले रूपमें कार्य करते हैं और इस कारण अपनी आन्तर चेतनामें तुमने जो कुछ विकसित किया है उसमेंसे तुम्हारे बाहर निकल आनेकी सम्भावना हो जाती है। इसी कारण हमने कहा था कि 'अ' के घर जानेपर तुमने यदि इन चीजोंके विरुद्ध एक प्रतिकिया अनुभव की थी तो वह तुम्हारे अन्दर -- तुम्हारी प्राणिक और स्नायविक सत्तामें चैत्य वेदन-शीलताके आनेका चिह्न यी, और हमारा मतलब था कि वह सब अच्छेके लिये था। परन्तु दूसरोंके साथ व्यवहार करते समय, इन चीजोंसे अलग होनेके समय तुम्हें किसी श्रेष्ठताकी भावनाको अपने अन्दर नही घुसने देना चाहिये, न अपने व्यवहार या भावके द्वारा उनके ऊपर अस्वीकृति या दोषारोपणका भाव लादना चाहिये और न बदलनेके लिये उनपर दवाव ही डालना चाहिये। इन चीजोंसे जो तुम पीछे हटते हो यह तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत आन्तरिक आवश्यकताके लिये है, बस इतना ही। जहांतक उनका प्रश्न है, इन विषयोंमें वे जो कुछ, सही या गलत, करते हैं वह या तो उनका अपना मामला है, या हमारा। हम उस समय उनके लिये जो आवश्यक और सम्भव समभते हैं उसीके अनुसार उनके साथ व्यवहार करेंगे, और इस उद्देश्यके लिये हम केवल विभिन्न लोगोंके साथ विभिन्न रूपोंमें ही व्यवहार नहीं करते, न सिर्फ यह कि एकको वह काम करने देते हैं जिसे दूसरोंके लिये मना किया करते है, बल्कि उसी मनुष्यके साथ विभिन्न समयोंपर विभिन्न रूपोंमें भी व्यवहार कर सकते हैं, आज वह चीज करने देंगे या उसके लिये उत्साहित भी करेंगे जिसके लिये कल मनाही कर देंगे...। मानव प्राणी और प्रकृतिके साथ ऐसे मानसिक नियमोंके द्वारा व्यवहार नहीं किया जा सकता जो प्रत्येक व्यक्तिके लिये एक समान लागू हों। अगर ऐसा होता तो फिर गुरुकी आवश्यकता ही न होती, प्रत्येक आदमी सैंडो (Sandow) के व्यायामके नियमोंकी तरह अपने सामने यौगिक नियमोंका अपना चार्ट (chart) रख लेता और जबतक पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाता तबतक उनका अनुसरण करता रहता!

२५-१०-१६३२

प्र०- माताजी उन लोगोंने मुँह मोड़ती नही दिसाई देती जो सच्चे नहीं हैं। बहुघा ही वे उन्हें उनकी इच्छानुसार कार्य करने देती हैं। उ० - यह माताजीका कार्य है। केवल वहीं कह सकती हैं कि लोगोंके साथ व्यवहार करनेका कौन-सा तरीका ठीक है। यदि उन्हें मनुष्योंके दोपोंके अनुसार उनके साथ व्यवहार करना पड़े तो आश्रममें मुश्किलसे आधा दर्जन लोग रह जायंगे।

२६-३-१६३३

माताजी जो कुछ करती है वह साधककी भलाई और साधनाकी उन्नतिके लिये होता है।

X = 39-59-3

प्र०~ प्राणिक सत्ताको हम यह कैसे समभा सकते हैं कि माताजी कभी पक्षपात नहीं करतीं?

उ० - एक उपाय है माताजीमें पूर्ण श्रद्धा रखना - दूसरा है यह विश्वास रखना कि वे तुमसे अधिक ज्ञानी हैं और जो कुछ भी वे करती हैं उसके लिये उनके पास ऐसे कारण अवश्य होंगे जो तुम्हारे मनके निर्णयोंसे अच्छे हों। २२-३-१६३४

प्र०— मेरा विश्वास है कि माताजी जो कुछ भी करती हैं उसका कुछ कारण होता है, और जो वे करती हैं वह हर एककी आवश्यकता के अनुसार होता है, किन्तु प्राण इसपर विश्वास नहीं करता, और मनमें भी यह बात अभी अच्छी तरहसे नहीं जम पायी। मनमें यह कैसे दृढ़तापूर्वक जम सकती है जिससे वह किसी भी प्रलोभनके आगे भूके नहीं?

उ०- यह उसमें जमनी चाहिये — वस इतना ही। जवतक प्राण और मन अपनेको माताजीसे अधिक बुद्धिमान् तथा उनके विषयमें निर्णय करनेके योग्य

समभते हैं तवतक तुम इन मूर्खताओं के लुप्त होनेकी कैसे आशा कर सकते हो ? २२-३-१९३४

> प्र०- क्या भौतिक मन माताजीके व्यवहारोंको ठीक-ठीक समभ सकता है?

उ०- तवतक नहीं समभ सकता जवतक वह सच्ची चेतना और ऊपरसे आने-वाले ज्ञानसे आलोकित न हो जाय।

४-७-१६३६

### माताजी द्वारा महाकालीकी पद्धतिका प्रयोग

ये सभी चीजें निर्भर करती हैं व्यक्ति, अवस्था और परिस्थितियोंके ऊपर। तुमने जिस पद्धतिकी बात लिखी है उसका अर्थात् महाकालीकी पद्धतिका उपयोग माताजी करती हैं —

1. उन लोगोंके लिये जिनमें उन्नति करनेकी महान् उत्सुकता होती है और जिनके प्राणतकमें, कहीं-न-कहीं मूलगत सच्चाई होती है;

2 उन लोगोंके लिये जिनके साथ वे घनिष्ठतापूर्वक मिलती हैं और जो, वे जानती हैं कि, उनकी कठोरतासे असन्तुष्ट नहीं होंगे या उसका गलत अर्थ नहीं समभेंगे अथवा यह नहीं मान बैठेंगे कि माताजीने उनकी ओरसे अपनी दयालुता या कृपा हटा ली है, विल्क उसे सच्ची कृपा और अपनी साधना-के लिये एक सहायता स्वीकार करेंगे।

फिर दूसरे लोग हैं जो इस पढ़ितको बर्दाक्त नहीं कर सकते — अगर उसे जारी रखा जाय तो वे गलतफहमीके अन्दर हजारों मील दूर जा गिरेंगे, विद्रोह करेंगे और निराश हो जायेंगे। माताजी लोगोंके लिये वस यही चाहती हैं कि उन्हें अपने अन्तरात्माके लिये पूरा-पूरा सुयोग प्राप्त हो, फिर पढ़ित चाहे छोटी और तेज हो या लम्बी और टेढ़ी-मेढ़ी। प्रत्येक मनुष्यके साथ उन्हें उसके स्वभावके अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता है।

E = 39-x-3

यदि तुम माताजीकी डांट-डपटसे डरते हो तो तुम उन्नति कैसे करोगे? जो लोग शीघ्र उन्नति करना चाहते है वे महाकालीकी मारतकका स्वागत करते हैं, क्योंकि वह उन्हें अधिक तेजीके साथ योगमार्गपर धकेल ले जाती है।

प्र० क्या माताजीके साथ ऐसा सम्बन्ध रखना सम्भव है जिसमें वे, मेरी भाव-भावनाओंका किसी भी प्रकारका विचार किये विना, मेरी गलती सुधारने और मुभे यह बतानेमें अपनेको स्वतन्त्र अनुभव करें कि मभे क्या करना चाहिये और क्या नहीं?

उ०- निश्चय ही, जब भागवत चेतना पूर्णतया उपलब्ध हो जायगी तब माताजी-की और साधककी इच्छामें कोई भेद नहीं रहेगा।

एक ऐसे सम्बन्धके स्थापित होनेके लिये जिसमें माताजी वैसा कर सकें जैसा तुमने कहा है, साधकको उनके महाकाली-रूपसे भयभीत नहीं होना होगा और केवल मधुरताकी ही मांग नहीं करनी होगी। उसे महाकालीके प्रहारोंको आशीर्वादके रूपमें ग्रहण करनेमें समर्थ होना होगा। उसे उनकी दिव्य दृष्टि, उनके निर्णय और वाणीमें भी विश्वास करना होगा अन्यया जब वे उसके अहंको अप्रिय लगनेवाली कोई बात कहेंगी या करेंगी तो उसका अहं रूठ जायगा, अपना समर्थन करेगा और उन्हें गाली देगा इत्यादि, जैसी कि आश्रममें बहुतोंकी आदत है, जब माताजी उनकी पसन्दके अनुसार नहीं करतीं तो वे ऐसा ही करते हैं। ऐसे लोग यहां बहुत ही कम हैं जो इस वृत्तिको, अपूर्ण रूपमें ही सही, अपना सकें, परन्तु उन्होंके साथ ही माताजीका ऐसा सम्बन्ध होता है। दूसरोंके साथ, जिनकी प्रकृति इससे भिन्न है वे भिन्न रूपमें व्यवहार करनेके सिवा और कर ही क्या सकती हैं— क्योंकि उन्हें हर एकके साथ उसकी प्रकृतिके अनुसार ही व्यवहार करना होता है।

### श्रीमांकी कार्यविधि

तुमने यह मांग पेश की है कि माताजीको प्रत्येक चीजके विषयमें योजना वनाकर तुम्हारे लिये एक कार्यक्रम निश्चित कर देना चाहिये जिसका तुम अवश्यमेव पालन करो; पर उस मांगको पूरा करनेमें कठिनाई यह है कि अधिकतर विषयों में श्रीमांका कार्य करनेका तरीका इसके एकदम विरुद्ध है। अत्यन्त भौतिक विषयोमे तम्हे एक कार्यक्रम बनाना होता है जिसमें समयका ठीक-ठीक उपयोग किया जा सके, नहीं तो सब कुछ गोलमाल और अनिश्चयताका एक सागर बन जाता है। भौतिक वस्तुओंकी व्यवस्थाके लिये भी बंधे-बंधाये नियम बनाने पडते है जबतक कि लोग इतनी काफी मात्रामें विकसित न हो जायं कि विना नियमके ही वे ठीक-ठीक ढंगसे उनके साथ व्यवहार कर सकें। परन्तु जिन सब चीजोंके विषयमें तमने लिखा है वे एकदम भिन्न है: उनका सम्बन्ध तुम्हारे अपने आन्तर विकाससे, तुम्हारी निजी साधनासे है। सच पूछा जाय तो बाहरी चीजोंके विषयमें भी श्रीमाताजी अपने मनके द्वारा कोई योजना नहीं बनाती और जो कुछ करना है उसका कोई मानसिक नक्शा और नियम नहीं बनाती; वे बस यह देखती हैं कि प्रत्येक मनुष्यके लिये क्या करना उचित है और फिर प्रत्येक मनुष्यके स्वभावके अनुसार उसे व्यवस्थित और विकसित करती है। और आन्तरिक विकास और साधनाके विषयमें तो यह और भी अधिक असम्भव है कि पूरे-पूरे व्योरेके साथ एक सुनिश्चित योजना तैयार कर ली जाय और यह कहा जाय कि "सर्वदा तुम यहां, वहां, इस ढंगसे पैर रखना अथवा यही लकीर है और दूसरी कोई नहीं।" तब तो चीजें इतनी अधिक वंध जायंगी और कठोर हो जायंगी कि कुछ भी करना सम्भव नही होगा; कोई भी सच्ची और उपयोगी किया नहीं हो सकेगी।

अगर श्रीमांने तुमसे यह कहा था कि तुम उन्हें प्रत्येक बात वतलाते रहना तो यह इसलिये नहीं कहा था कि वे प्रत्येक व्योरेके साथ तुम्हें निर्देश देती रहेगी और तुम्हें उसे मानकर चलना होगा। यह तो इसलिये कहा गया था कि, इससे एक पूर्ण घनिष्ठता उत्पन्न हो सकेगी जिसमें तुम उनकी ओर सम्पूर्ण रूपसे उद्घाटित होंगे और इस तरह वे तुम्हारे अन्दर अधिकाधिक और लगातार तथा प्रत्येक मौकेपर भागवत शक्ति ढाल सकेंगी जो तुम्हारे अन्दर ज्योति वढायेगी, तुम्हारे कार्यको पूर्ण बनायेगी, तुम्हारी प्रकृतिको मुक्त और विकसित करेगी। वस यही बात महत्त्वपूर्ण है; अन्य सब चीजें गौण है; केवल उतने ही अंगमें महत्त्वपूर्ण है जितने अंशमें वे इस बातमें सहायता करती अथवा बाघा डालती हैं। इसके अतिरिक्त, यह बात उन्हें इस विषयमें सहायता करेगी कि जहां कही आवश्यकता हो वहां वह आवश्यक निर्देश, आवश्यक महायता या चेतावनी दे सकें, अवश्य ही बरावर शब्दोंके द्वारा नहीं, बिल्क अधिकांशमें मौन हस्तक्षेप और दवावके द्वारा। यही उन लोगोंके साथ उनका कार्य करनेका तरीका है जो उनकी ओर खुले हुए है; यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मुहर्त्त और प्रत्येक व्योरेमें साफ-साफ हुक्म दिया जाय। विशेषकर, अगर चैत्य चेतना उद्याटित हो और साधक पूरी तरह उसमें निवास करता

हो तो वह तुरत सूचनाएं पकड़ लेती, चीजोंको स्पष्ट रूपमें देखती और सहायता, हस्तक्षेप, आवश्यक निर्देश या चेतावनीको ग्रहण करती है। वास्तवमें यही बहुत अधिक मात्रामें उस समय हो रहा था जब कि तुम्हारी चैत्य चेतना खूब सिक्र्य थी, परन्तु तुम्हारे प्राणका एक भाग ऐसा था जिसमें तुम खुले हुए नहीं थे और जो वार-वार ऊपर उठ आता था, और वस इसीने गोलमाल और उपद्रव उत्पन्न किया है।

प्रत्येक चीज आन्तरिक अवस्थापर निर्भेर करती है, और वाहरी किया आन्तरिक अवस्थाको प्रकट या पुष्ट करने और उसे सिक्तय और फलदायी वनानेके लिये केवल एक साधन और सहायताके रूपमे ही. उपयोगी होती है। अगर तुम कोई चीज उर्ध्वतम चैत्य चेतनासे अथवा ठीक-ठीक आन्तरिक स्पर्श वनाये रखकर करो या कहो तो वह फलोत्पादक होगी; अगर तुम उसी चीजको अपने मनसे या प्राणसे या किसी अनुचित या मिश्रित वातावरणमें करो या कहो तो वह विलकुल वेकार हो सकती है। किसी उचित कार्यको प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक मुहूर्तमें उचित ढंगसे करनेके लिये मनुष्यको यथार्थ चेतनामें रहना होगा — उसे कोई ऐसे कठोर मानसिक नियमका अनुसरण करके नही कर सकता किसी परिस्थितिमें तो ठीक निकले और दूसरी परिस्थितिमें एकदम वेकार सावित हो। एक साधारण सिद्धान्त निश्चित किया जा सकता है अगर वह सत्यके साथ मेल खाता हो, पर उसके व्यवहारका निर्णय तो आन्तर चेतनाके द्वारा पग-पगपर यह देखते हुए ही करना होगा कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। अगर चैत्य पुष्प सबसे ऊपर हो, अगर पूरी सत्ता सम्पूर्ण रूपसे श्रीमांकी ओर मुड़ी हो और चैत्य पुष्पका अनुसरण करती हो तो फिर अधिकाधिक मात्रामें ऐसा किया जा सकता है।

अतएव सब कुछ साधनामें अनुसरण करने योग्य किसी मानसिक नियम पर निर्भर नहीं करता, बिल्क चैत्य चेतनाको फिरसे प्राप्त करने और उसकी ज्योतिको इस प्राणमय भागपर डालने और उस भागको पूर्णतः श्रीमांकी ओर मोड़ देनेपर आश्रित है। बात यह नहीं है कि 'अ' के पास तुम्हारे बहुत अधिक जाने का प्रश्न कोई महत्त्व नहीं रखता—वह काफी महत्त्वपूर्ण है—पर सम्पर्क सीमित करना केवल तभी उपयोगी है जब कि पुरानी गितिविधियोंको इस दासतासे दूर हटनेमें तुम अपने इस प्राण-भागको सहायता देनेका उसे एक साधन बनाओ। यह एक ही बात सर्वत्र लागू होती है।

जिस प्रकारकी वाहरी आज्ञाकारितापर तुम जोर देते हो और प्रत्येक व्योरेमें एक निर्देश चाहते हो — वह सब आत्मसमर्पणका मूल स्वरूप नहीं है, यद्यपि आज्ञाकारिता आत्मसमर्पणका स्वाभाविक फल और बाहरी शरीर है। आत्मसमर्पण भीतरसे होता है और उसके लिये मन, प्राण और शरीरको, सबको माताजीकी ओर खोल देना और उन्हींको दे देना होता है ताकि वे उन्हें अपनी निजी वस्तुके रूपमें ग्रहण करें और उन्हें उनके उस सच्चे स्वरूपमें फिरसे गढ़ सकें जो कि भगवान्का एक अंश है; वाकी सब चीजे इसके परिणामस्वरूप आती है। उस समय प्रत्येक ब्योरेमें उनसे कोई वाहरी सन्देश या आज्ञा मागनेकी आवश्यकता न होगी, सारी सत्ता ही उनकी इच्छाके अनुसार अनुभव करेगी और कार्य करेगी; उनकी अनुमित उस समय वस उस आन्तर एकत्वके ऊपर, उनकी इच्छाकी ग्रहणशीलता और आज्ञा-कारिताके ऊपर महर-छापके रूपमें ही मांगी जायगी।

११-६-१६३२

### सत्यके प्रति माताजीका आदरमाव

यह बात माताजीके कानोंमें पहुँची थी कि 'क्ष' ने उनके कमरेमें तुम्हारे काम करनेके विषयमें आपत्ति की थी, परन्तु उन्होंने उसे यह कहकर टाल दिया कि उसका कोई महत्त्व नहीं हो सकता। उस आपत्तिका माताजीके निर्णयके साथ कोई सम्बन्ध नही; वह निर्णय तो उससे एकदम स्वतन्त्र अन्य कारणोंसे किया गया था।

भूठ भूठ ही है उसे चाहे जो भी बोले। अन्य लोग जो कुछ समभते या कहते है उसे यदि तुम मूल्य देने लगो और माताजीकी किसी कियाके बारेमें उन लोगोंके बताये हुए उद्देश्यको तो सच मानो और अपने उद्देश्यके विषयमें कही हुई माताजीकी बातको असत्य मानो और किसी दूसरेकी बातको, जो सचको जान ही नहीं सकता, पक्का और सच्चा समभो और उसके आधारपर माताजीपर स्पष्टवादिताके अभावका दोषारोपण करो तो क्या उससे उत्पन्न कठिनाईके लिये हम दोषी हैं? यह प्रश्न वक्तव्यों या साधकोंकी व्याख्याओं, या अपने मनकी जल्दबाजी-भरी मान्यताओं या अनुमानों, या आवश्यक सूचना प्राप्त किये बिना अपने प्राण-पुरुषके वेदनोंपर विश्वास रखनेकी अपेक्षा कहीं अधिक माताजीपर विश्वास रखनेका है। यदि तुम इस स्वभावसे छुट्टी पा जाते तो सारी वातें बहुत अधिक आसान हो जाती।

१४-५-१६३६

प्र०— भला आपकी यह सूक्ति "भूठ भूठ ही है" सवपर कैसे लागू हो सकती है? यह केवल उन्होंपर लागू हो सकती है जो नैतिक तथा सामाजिक विधि-विधानोंसे बंधे हैं, अथवा एक सिद्धान्तके रूपमें यह तभी लागू हो सकती है यदि भूठ वोलनेका उद्देश्य ही बुरा हो। यदि कोई उच्चतर उद्देश्य किसी चीजको छुपाने या शब्दों द्वारा गलत रूपमें प्रस्तुत करनेकी मांग करता है तो मैं उसे शायद ही भूठ कहूँ। उद्देश्य और आधार पूर्ण रूपसे अतिमानवीय है और वे उपर्युक्त श्रेणीमें नहीं आ सकते। मैं समभता हूँ श्रीकृष्ण सदा ठीक-ठीक सत्य बात नहीं कहा करते थे और उनकी आधी-भूठी वातें उनकी कहानियां सुननेवाले सभी लोगोंमें सदा समभ-दारीकी मुसकराहट पैदा करती हैं।

उ०- यदि माताजी कोई काम एक कारणसे करें और उससे एकदम भिन्न कारणसे, जो सचमुच उनका कारण नहीं था, उसे किया हुआ वतलावें तो मैं यह नहीं समभ पाता कि यह वात मिथ्यापनके अतिरिक्त और दूसरी चीज कैसे हो सकती है। कोई अतिमानवोचित उद्देश्य मिथ्यापनका मिथ्यापन होना दूर नहीं कर सकता। और फिर, तुम यदि सचमुच यह विश्वास करों कि भगवान् जो वात सत्य नहीं है उसे, उसके भूठ हुए विना, कह सकते हैं और ऐसा करना भगवताका एक अंग है, तो फिर जब तुम यह समभते हो कि माताजी ने ऐसा किया है तब भला तुम नाराज क्यों हो जाते हो, जिसे तुम अपने प्रति किया गया उनका अन्याय और कपटपूर्ण व्यवहार समभते हो उसके लिये तुम दुःखी और कुद्ध क्यों होते हो और यह रोना क्यों रोते हो कि उन्हें साफ-साफ कहना चाहिये था अदि-आदि? उसके वदले विक्त तुम्हें यह समभना चाहिये था कि वे अतिमानवोचित उद्देश्योंसे ऐसा कर रही है और जो कुछ वे करें उसे प्रसन्नतासे स्वीकार करना चाहिये था। कम-से-कम ऐसी अवस्थामें यही न्यायसंगत वात मालुम होती है।

तुमने स्पष्ट ही इस वातको अपना आधार वनाया है कि भागवत चेतना अच्छाई और वुराईसे ऊपर है। परन्तु इसका मतलव यह नहीं है कि वह तटस्य रहकर वुरा और भला किया करती है। इसका वस यही अर्थ हो सकता है कि वह एक ज्योतिके द्वारा कार्य करती है और वह ज्योति मानवचेतनाके उम स्तरके परे होती है जो इन चीजोंके विषयमें मानवीय मानदण्ड निष्चित करता है। मनुष्य जिस बाहरी अच्छाईका अनुसरण करता है उमसे कहीं महान् अच्छाईके लिये और उसके द्वारा वह कार्य करती है। फिर मनुष्य

जिस सत्यकी कल्पना करते है उससे कही अधिक महान् सत्यके अनुसार वह कार्य करती है। यही कारण है कि मनुष्यका मन भागवत कर्म ओर उसके उद्देश्योको नही समक्ष सकता — उसे सबसे पहले एक उच्चतर चेतनामें ऊपर उठना चाहिये और भगवान्के साथ आध्यात्मिक सम्पर्क या एकत्व प्राप्त करना चाहिये। परन्तु इस वातको यदि कोई स्वीकार करे तो फिर वह अपने मानवीय मन द्वारा और अपने मानवीय दृष्टिकोणसे भागवत कार्यका विचार नहीं कर सकता। ये दोनो वातें एकदम असगत होंगी।

परन्तु यह किसी ऐसी व्याख्याके अधीन नहीं आता। भूठे उद्देश्यका दोपा-रोपण करना किसी महत्तर सत्य और चेतनाका कार्य नहीं हो सकता। मौन रहना और अपने उद्देश्यको प्रकट न करना एक बात है — यह कहना कि मैंने उस उद्देश्यसे काम नहीं किया जब कि वास्तवमें मैने वैसा ही किया, मौन नहीं है। वह मिथ्यापन है। यह विषय नैतिक दृष्टिसे नहीं वरन् आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्व रखता है। माताजी सत्यका पूरा ख्याल रखती है और उन्होंने बराबर ही यह कहा है कि असत्य-भाषण और मिथ्याचार सिद्धिके मार्गमें भीषण बाधा उत्पन्न करते है। फिर भला वे स्वयं ऐसा कैसे कर सकती हैं?

कृष्णकी कही कोई असत्य या अर्छ-सत्य बात मुफे याद नहीं, इसिलये उस विषयपर मैं कुछ नहीं कह सकता। परन्तु महाभारत या भागवतके अनुसार उन्होंने ऐसा किया भी हो तो हम लोग न तो उस लेखसे और न उस आदर्शसे ही बधे हुए है। मैं समभता हूँ राम और बुद्धने कोई भूठ बात नहीं कही। १७-४-१६३६

यदि इस बन्धनसे तुमने अपनेको मुक्त कर लिया है तो यह अच्छा ही है। सत्यके प्रति प्रेम होना दिव्य गुण है, परन्तु इस तरहका सत्य बहुत मिलावटी माल होता है और उसके साथ कठोरता या भीषण कोघ लगा होता है। सत्य उच्चारित शब्दके साथ अधभावसे दृढ़ बने रहनेपर आग्रह नहीं करता—उदाहरणार्थ, एक आदमीको यह घारणा हो जाती है कि दूसरे आदमीने उसके प्रति घोर अपराघ किया है और वह दूसरेसे कहता है कि वह उसे मार डालेगा और पीछे जब वह जान लेता है कि दूसरा निर्दोप है और उसने कोई अपराघ नहीं किया तो भी वह अपने वचनको कार्यान्वित करता है। यदि कहे हुए शब्दपर असरश. दृढ़ वने रहनेको मिद्धान्तके क्ष्पमें ठीक-ठीक ग्रहण किया जाय तो उसका यही मतलब होगा। परन्तु सत्य, इसके विपरीत, यह मांग करता

है कि मनुष्य केवल वस्तुओंमें विद्यमान सत्यके तत्त्वसे ही चिपका रहे, और, ऊपरके उदाहरणमें, सत्यके तत्त्वकी मांग यह होगी कि उसे अपना प्रण तोड़ देना चाहिये, उसे पूरा नहीं करना चाहिये। यदि कोई मनुष्य ऐसी किसी चीजकी प्रतिज्ञा करे जो प्रेम और करुणाके तत्त्वके विरुद्ध हो, या भगवान्के प्रति आज्ञा-कारिता और समर्पणके भावके विरुद्ध हो तो उस प्रतिज्ञाका पालन करना सत्य नहीं है—क्योंकि वह तो मिथ्यापनका अनुसरण करनेकी प्रतिज्ञा होगी— और भला सत्यको मिथ्यापनका भक्त कैसे बनाया जा सकता है? वह तो दिव्य नहीं बल्कि आसूरिक सत्यवादिता होगी।

माताजीका जहांतक प्रश्न है, उनके अन्दर एक वार बनायी हुई व्यवस्थाके प्रति इस प्रकारकी अन्धी आसक्ति नही पायी जाती। उदाहरणार्थ, यदि उन्होंने किसी कहा कि दूसरी बार यदि तुम किसी भी रूपमें काम-वासनाके शिकार हुए तो तुम्हें आश्रम छोड़कर चले जाना पडेगा, और यदि वह आदमी शिकार हो गया पर उसने पश्चाताप किया तो हो सकता है कि वे भी नर्म हो जायं और अपनी धमकीके अनुसार कार्य करनेका आग्रह न करे। लोगोंसे मिलनेकी जो बातें हैं वे कोई प्रतिज्ञाएं, शर्तनामे या निश्चित कार्यक्रम नहीं हैं,—वे केवल व्यवस्थाएं हैं और वदली जा सकती है। यदि उन्होंने आधे घंटेके लिये व्यवस्था की है तो वे उसे तीन-चौथाई घंटा भी दे सकती हैं ---अथवा उसे घटाकर बीस मिनटका भी कर सकती है। समयकी गतिमें एक प्रकारकी नमनीयताकी आवश्यकता है और जीवनका अभ्यास उसका अपनी गतिमें कठोर होना नहीं सहन कर सकता, अन्यथा जीवन या तो महज एक यन्त्रमें परिणत हो जायगा या टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। परन्तू इस प्रसंगमें कोई इरादा नहीं था; वह विशुद्ध आकस्मिक घटना थी; किसी प्रमादवश तुम्हारा नाम सवेरेकी लिस्टमें नही लिखा गया और लिस्टके आदमी जव खतम हो गये तो माताजी दरवाजेपर चली आयीं। वे फिर वापस नहीं जा सकीं, क्योंकि बहुत अधिक देर हो चुकी थी और वह वड़ा लंबा तथा यकानेवाला प्रातःकाल या जो विरोधी शक्तियोंके साथ निरन्तर संघर्ष करनेमे बीता था और उन्हें भीतर आना था, जो कुछ अभी करना बाकी था उसे करना था तथा मेरे पास आकर जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट मुक्ते-देनी थी।

परन्तु तुम्हारे लिये अज्ञात किसी कारणवश उन्होंने जान-वूभकर भी वैसा किया हो तो भी तुम्हारी प्रतिक्रिया समुचित नही थी। क्योंकि अपने योगके लिये तुमने जो आधार ग्रहण किया है वह है दिव्य इच्छाका अनुसरण करना, वह चाहे कुछ भी क्यों न हो। ये चीजें — ऊपरसे आकस्मिक मालूम होनेपर भी — तभी घटती हैं जब वे पहलेसे ही निर्धारित होती हैं और वे प्राण-मत्ताके

किसी भागके लिये, जिसे इस दु.खदायी प्रक्रियाके द्वारा परिवर्तन स्वीकार करना होता है, एक अग्निपरीक्षाके रूपमें आती है।

75-3-3-3

### मनके द्वारा माताजीके कार्योंको परखनेकी निरर्थकता

स्पष्ट ही है। न तो प्रकृति न भिवतव्यता और न भगवान् ही मानसिक तरीकेसे या मनके नियम या उसके मानदंडोंके अनुसार काम करते है — यही कारण है कि वैज्ञानिक और दार्शनिकको भी प्रकृति, नियति, भगवान्की पद्धति, इस सबमे एक रहस्य-सा प्रतीत होता है। माताजी मनके द्वारा कार्य नहीं करती, अतएव मनके द्वारा उनके कार्यका विचार करना निर्यक है।

4-4-8835

\* \* \*

श्रीमाताजी अपने शिष्योंके साथ इन सव मानसिक समस्याओंपर वहस नहीं करती। बुद्धिके साथ इन सव वातोका मेल वैठानेकी चेष्टा करना विलकुल व्यर्थ है। क्योंकि, यहां दो वातें हैं, एक तो है अज्ञान जिससे संघर्ष और असामंजस्य उत्पन्न होते हैं और दूसरी है गुप्त ज्योति, एकता, आनन्द और सामंजस्य। बुद्धि अज्ञानकी चीज है। केवल एक अधिक अच्छी चेतनामें प्रवेश करनेपर ही कोई ज्योति, आनन्द और एकत्वमे निवास कर सकता है और वाहरी असामंजस्य और संघर्षसे अछूता रह सकता है। अतएव चेतनाका वह परिवर्तन ही एकमात्र चीज है जो मूल्य रखती है, बुद्धिके साथ मेल बैठानेसे कुछ भी अन्तर नहीं पडेगा।

### माताजीके शब्दोंको गलत रूपमें पेश करना

केवल 'अ' ही नहीं, बिल्क बहुतेरे या अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस तरह (माताजी द्वारा कही हुई) वातोंको बदल देते हैं — यह मानव-प्रकृतिकी प्रायः विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। वेईमानीके कारण वह या अन्य लोग ऐसा नहीं करते — बिल्क इसलिये करते हैं कि जब वे सुनते हैं तब उनका मन भान्त नहीं होता, बिल्क सिक्य होता है और उनके मनका विचार उनकी सुनी हुई बातके माथ मिल जाता है और वह उसे दूसरा ही मोड़ या आकार या रंग दे देता है। बहुत बार प्राण भी हस्तक्षेप करता है और अपनी कामना या सुविधाके अनुसार उसे अतिरंजित करता या नये रूपमें ढाल देता है। ऐसा बहुत अधिक अंशमें सचेतनकी अपेक्षा अचेतन रूपमें ही होता है।

वर्तमान प्रसंगमें, माताजीने विलकुल साधारण रूपमें ही वात की थी, न तो 'य' के विषयमें कुछ कहा था न 'ज' के विषयमें घटित वातके विषयमें। उनके कहनेका मतलव यह था कि जो कुछ याद रहना चाहिये वह याद नहीं रहता, क्योंकि कोई प्रवल तात्कालिक कामना स्मृति-शक्तिको तवतक पीछे ढकेल रखती है जवतक कि वह पूरी नहीं हो जाती, और, स्मृति यदि आये तो, वह केवल उसके वाद ही आती है। स्पष्ट ही 'अ' ने अपने विचारोंको जोड़ दिया, विशेषकर उसने 'य' के कार्यके ऊपर उसे प्रयुक्त किया और सोचा कि माताजीने यह कहा है कि वैसा जान-बूक्तकर किया गया था — उसीको 'य'ने याद रखा और फिर अपनी कामनाको पूरी करनेके लिये वह सत्यसम्बन्धी अपने सचेतन वोधके विरुद्ध चली गयी। माताजीने वह वात नहीं कही थी और न उनके साधारण कथनका वह अर्थ ही था।

३०-३-१६३३

जब माताजी सीधे तुमसे कुछ कहें तंभी तुम कह सकते हो "माताजीने कहा है"।

F F 3 9 - 0 - 3

# "सब कुछ माताजीसे आने" के सिद्धान्तके खतरे

तुमने जो कुछ लिखा है वह अपने-आपमें निरपवाद रूपमें सच है — आरम्भमें साधकों के सामने यह प्रस्ताव रखा भी गया था — किन्तु कठिनाई भी निश्चित रूपसे यहीं है, प्रकृतिके अन्दर पूर्ण सच्चाई होनेमें ही। थोड़े-से लोग इस अवस्था तक ऊपर उठनेमें समर्थ हुए हैं और कुछ लोगोंने केवल सुदूर निकटता (यदि यह वर्णन स्वीकार किया जा सके) प्राप्त की है। अपूर्ण सच्चाईके अलावा भी एक कठिनाई यह है कि अहंभाव और कामनाके द्वारा मस्तिष्क आच्छादित हो जाता है तथा यह कल्पना करने लगता है कि वह ठीक वही चीज कर रहा है जब कि वह कोई दूसरी ही चीज करता होता है। यही कारण है कि मैंने "सव कुछ माताजीके यहांसे आने" के सिद्धान्तके खतरेकी वात कही थी।

ऐसे लोग है जिन्होंने इस बातको इस प्रकार लिया है कि जो कुछ अहंकार या प्राणसे आता है वह सब माताजीके यहांसे आता है, उन्हींकी अन्तःप्रेरणा होता है या उन्हींका दिया हुआ होता है। फिर कुछ दूसरे लोग ऐसे है जिन्होंने स्वतन्त्र रूपमे उसी पुरानी लीकपर चलनेके लिये इसे एक बहानेके रूपमे ग्रहण किया है और जो यह कहते है कि जब माताजी चाहेंगी तब सारी बाते बदल जायगी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसी आधारपर अपने अन्दर एक अन्तरिक माताजीका निर्माण कर लिया, उसके आदेशों तथा अहकार और कामनाके बढावेको यहांपर विद्यमान माताजीके विरोधी आदेशोंके मुकावले रखा तथा यह समभने लगे कि ये बाहरी माताजी आखिरकार नयी है, सच्ची चीज तो वे भीतरी माँ ही है अथवा यह मानने लगे कि माताजी आन्तरिक आदेशोंका विरोध करके हमारी अग्निपरीक्षा ले रही है और यह देख रही है कि हम क्या करते है। सत्य तो सत्य ही रहता है, परन्तु मन और प्रकृतिको विकृत करनेवाली इस शक्तिको भी दृष्टिमें रखना चाहिये।

१७-१०-१६३६

#### माताजीका काम और समय

वात यह नहीं है कि तुम्हारी फेंच भूलोंसे भरी होनेके कारण माताजी उसे शुद्ध नहीं करती, बिल्क इस कारण नहीं करती कि मैं, जहांतक सम्भव हो, उन्हें अपने ऊपर अधिक कार्य नहीं लेने देता। अब भी रातको पूरा विश्राम करनेके लिये उनके पास समय नहीं है और प्रायः सारी रात उन्हें कापियो, रिपोटों और चिट्ठियोंको लेकर, जो ढेर-की-ढेर उनके पास आया करती है, काम करना पड़ता है। फिर भी वे उन्हें सबेरे समयपर खतम नहीं कर पाती। अगर उन सभी लोगोंकी, जिन्होंने अभी-अभी फेंचमें लिखना आरम्भ किया है तथा अन्यान्य लोगोंकी भी, सभी चिट्ठियोंको उन्हें शुद्ध करना पड़े तो इसका अर्थ होगा घंटा-दो-घंटा और काम करना — फिर वे सबेरे ६ वजेतक ही कार्य समाप्त कर सकेंगी और साढे दस बजे नीचे उतरेंगी। अतएव मैं इसे बन्द करनेकी चेटा कर रहा हूँ।

माताजी समयके अभावके कारण कमी चिट्ठियां खोलने या किसी दूसरे कामसे नहीं कतराती; जब वे अस्वस्थ होती है या आराम करनेके लिये उनके पाम समय नहीं होता तो भी उनके पास जो भी काम आते हैं सबको पूरा करती हैं।

2538-5-48

माताजी चाहती हैं कि जब वे छतपर घूमें तब लोग उनकी ओर न देखे, क्योंकि थोड़ी ताजी हवा खाने तथा शरीरके स्वास्थ्यके लिये थोड़ी हरकत करनेकी आवश्यकताके अतिरिक्त — केवल वही समय होता है जब वे स्वयं अपने ऊपर थोड़ी-सी एकाग्रता कर सकती हैं। अगर उन्हें उतने अधिक लोगोंकी पुकारका प्रत्युत्तर देना पड़े तो फिर वह एकाग्रता नही हो सकती। बातचीतके लिये जो वे तुम्हें समय देती है वह एकदम दूसरी बात है; वे स्वय उसकी व्यवस्था करती है और वह उनके कार्यका ही एक अंग है; अतएव उसे बदलनेकी कोई जरूरत नही। जो बात कही गयी थी वह केवल छतपर टहलनेके विषयमे थी।

लोगोंसे मुलाकात करनेके लिये माताजीके पास बहुत थोड़ा समय है — उन्हें कितना काम करना पड़ता है! अतएव जब कोई प्रवल आवश्यकता आ पड़ती है केवल तभी वे मुलाकात करती हैं — जिन लोगोंको उनके साथ काम करना होता है, उनकी बात अलग है।

१६३३

#### माताजीसे मिलनेका ठीक तरीका

जव माताजी किसीके साथ मुलाकात करती हैं तब उनके पास जानेके लिये समुचित मनोभाव है अपनी सत्ताको पूर्ण रूपसे शान्त-स्थिर बनाये रखना और मनकी किसी किया या प्राणकी किसी कामनाके बिना, केवल समर्पण-भाव तथा जो कुछ दिया जाय उसे स्वीकार करनेके लिये चैत्यपुरुपोचित तत्परताके साथ ग्रहण करनेके लिये खुले रहना।

२३-२-१६३२

जब कोई माताजीके पास आता है तब उसे इन सब चीजोंकी मनमें लेकर नहीं आना चाहिये — बल्कि स्थिरता और ज्योतिमें एकमात्र उस चीजको उनसे लेनेके लिये आना चाहिये जिसे कि वह आत्मसात् कर सके।

8638-8-08

जो लोग माताजीके पास भेंट-वार्ताके लिये आते हैं उनके साथ वे साधारणतया उनके शुरू करनेसे पहले बात नहीं करती। यदि उन्हें बात करनी पड़े तो वे बहुतोंको मुलाकात बिलकुल ही न दें; क्योंकि तब उनके पास समय ही नहीं होगा। और फिर, माताजी साधकोंकी चेतनापर अपना कार्य बाणी या उपदेशके द्वारा या प्रश्नोंके उत्तर देकर नहीं करतीं बिल्क एक ऐसे नीरव प्रभावके द्वारा करती है जिसकी ओर अपनेको स्रोलना उन्हें सीखना होता है।

जहांतक आथम-जीवनके लिये तुम्हारी तैयारीका प्रक्त है; यह तो तुम्हें अपनी प्रतिकियाओंसे, विशेषकर अपने परिवारके विषयमें प्रतिकियाओंसे, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिये कि तुम तैयार नहीं हो -- इन वेदनोंके द्वारा तुम दूर खीच ले जाये जाते और वह तुम्हारे लिये भीषण पतन होता। अपने विषयमें सच्ची . वातका वताया जाना और विना प्रार्थना किये मार्गदर्शन प्राप्त करना - यह एक कृपा है जिसे साधक प्रसन्नतासे स्वीकार करते हैं — रोना-धोना और आधात अनुभव करना प्राणकी प्रतिक्रिया है जिसपर विजय पानी होगी। चैत्य रुदन, अन्दर गहराईमें स्थित अन्तरात्मासे फूटनेवाला रुदन, अन्तरात्माकी तीव्र चाहंके आंसू, प्रकृतिके प्रतिरोधके लिये शोकके और आनन्द या प्रेम या भक्तिके अश्रु पतनका कारण नहीं होते, वे तो सहायक हो सकते हैं और आन्तर आत्माको स्रोलकर उसके पदोंके भीतरसे ऊपर ला सकते हैं; किन्तु इस रुदनमें कोई आयास या कष्ट नहीं होता, यह तो कोई बहुत गहरी और शान्त वस्तु होता है और अपने साथ पिनशीकरण एवं मुक्तिकी अनुभूति लाता है। जो रोदन प्राणसे आता है और ठेस या अभिमान या निराशासे उत्पन्न होता है अथवा प्रकृतिको भक्तभोरता या विचलित कर देता है उसमें यह बात नही होती। 0839-8-39

प्र० - कल माताजीसे मिलनेसे पहले ही मै निम्नतर शक्तियोंको

निश्चित रूपसे भाड़ फेंकना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं उन्हें अपना मुँह नहीं दिखाना चाहता।

उ० – यह निम्नतर शक्तियोंका सुभाव है। वे तुम्हारे इस प्रकार अलग-थलग रहनेके लिये एक वहाना गढना चाहती हैं।

> प्र०- ऐसा प्रतीत होता है कि कल, अपने जन्मदिनपर, जब कि माताजीने मुभे भेंट-वार्ताका सुयोग दिया था, मैंने अपने विषयमें बहुत कुछ सीखा। वह सम्भवतः उनकी शक्तिकी सहायतासे प्राप्त हुआ एक प्रकारका अनुभवाश्रित ज्ञान हो। अब मै अपनेको पहले की तरह उतना दुर्वल, असहाय या अपने दोपों एवं त्रुटियोंका दास नहीं अनुभव करता। बिल्क मेरे अन्दर एक बढ़ता हुआ विश्वास है कि मैं अपनी सारी निम्नतर प्रकृतिसे छुटकारा पा सक्रां॥।

उ० - यह वही चीज है जिसे हम 'सचेतन होना' कहते हैं — एक ऐसी अनुभूति है जिसका आधार चैत्यपुरुष ही होता है, भने ही यह मनमें हो अथवा प्राण या भौतिक सत्तामें । इसमें सन्देह नहीं कि जिस शक्तिने इसे जगाया वह माताजी से आयी थी।

0 5 3 9 - 3 - 3

पहलेसे ही तुम यह निश्चय क्यों कर लेते हो कि तुम्हारा जन्मदिवस निरर्थक हो गया । तुम्हें वस इन बुरी भावनाओं और बोघोंको दूर फेंक देना चाहिये जो वाहरी सत्ताके अभी अपूर्ण रूपसे शुद्ध हुए अंशसे आते हैं तथा तुम्हें वही उचित मनोभाव ग्रहण करना चाहिये जो तुम माताजीके पास आते समय वरावर वनाये रखते हो। दूसरे क्या भाव रखते या नही रखते है इस विषयका कोई विचार नही आना चाहिये — तुम्हारा सम्बन्य माताजी और तुम्हारे बीचका सम्बन्य है और उसका दूसरोंके साथ कोई मतलब नहीं। स्वयं अपने और भगवान्के सिवा और किसी चीजका अस्तित्व तुम्हारे लिये नहीं रहना चाहिये — तुम अपने अन्दर प्रवाहित होनेवाली उनकी शक्तिको वस ग्रहण करते रहों।

इस अवस्थाको अधिक अच्छे रूपमें प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि जो समय तुम्हारे हाथमें है उसे तुम बातचीतमें खर्च मत करो — विशेषकर यदि अवसादकी कोई चीज तुम्हारे अन्दर हो तो वह तर्क-वितर्क करनेमें समय नप्ट करेगी और उससे सच्ची चेतनाको प्राधान्य प्राप्त करनेमें सहायता नहीं मिल सकती। एकाग्र होओ, अपनेको उद्घाटित करो और अपने-आपको फिरसे चैत्य अवस्थामें माताजीको ले आने दो जिस अवस्थाके द्वारा वह घ्यान और नीरवतामें तुम्हारे अन्दर अपनी शक्ति ढालेंगी।

१६-५-१६३३

# जन्मदिवसकी मुलाकातका तात्पर्य

प्र०- माताजी जो साधकोंसे उनके जन्मदिवसपर मुलाकात करती है उसका कोई विशेष मतलव है?

उ० - जन्मदिवसके विषयमें। जागितक शक्तियोंकी क्रियाके अन्दर एक (बहुतों-मेंसे एक) छन्द होता है जो सूर्य और ग्रहोंके साथ सम्बन्धित होता है। वह छन्द साधककी सत्ताके अधिक नमनीय होनेकी सम्भावना होनेपर जन्मदिवसको सम्भवनीय नवरूपान्तरका दिवस वना देता है। इसी कारण माताजी लोगोंसे उनके जन्मदिवसपर मुलाकात करती है।

8=-4-8838

प्र० — आपने एक बार लिखा था कि अन्य दिनोंकी अपेक्षा जन्म-दिवसपर साधकोंकी भौतिक सत्ता माताजीकी ओर अधिक खुली हुई और ग्रहणशील होती है। क्या इसी कारण माताजी हम लोगोंको जन्मदिवसके अवसरपर विशेष रूपसे आशीर्वाद देती हैं?

उ०- यह भौतिक जन्मदिन या शरीरके जन्मदिनका प्रश्न नही है -- यह भीतरके नवजन्मकी वृद्धिके साय-साथ जीवनमें एक नये वर्षके प्रारम्भका अवसर माना जाता है। यही अर्थ है जिस अर्थमें माताजी जन्मदिनको ग्रहण करती है। ७-१०-१६३६

## स्वप्नमें माताजीके साथ मुलाकात

प्र० – बहुत दिनोंसे मैं माताजीसे मिलनेकी बात सोचा करता था, परन्तु मिलनेकी आज्ञा मांगनेमें हिचिकिचाता था। गत रात स्वप्नमें उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ मेरी बातचीत भी हुई। क्या वे सच्ची माँ थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई या वह मेरे स्वप्ना-भिभूत मनकी गढ़ी हुई कोई आकृति थी?

उ०- निस्सन्देह वे माताजी ही थी जिनसे तुम्हारी भेंट हुई और यह भेंट उनसे मिलनेके विषयमें तुम्हारे विचारके कारण ही हुई होगी।

X 839-3-3

प्र० — कृपा कर मुभे वतलाइये कि अतिभौतिक स्तरपर वार-वार माताजीके पास मेरे जानेका क्या मतलव है। क्या मेरा प्राण अपनी शक्तिको फिरसे ताजा बनानेके लिये, अपनी शुद्धि आदिके लिये जाता है?

उ०- अगर साघक थोड़े सचेतन हों तो सभी इस प्रकार अपनी नींद और स्वप्नमें माताजीके पास आनेका अनुभव करते हैं। जो लोग साघक नहीं हैं अथवा जो लोग माताजीको जानते नहीं हैं वे लोग भी उनके पास आते हैं, पर वे इस विषयमें सचेतन नहीं होते। प्राण-लोक एक अतिभौतिक लोक है। प्राण अपने निजी लोकमें इघर-उघर घूमता हैं और भौतिक मन या उसकी चेतना या अनुभूतिसे सीमित नहीं होता।

१३-७-१६३७

यह (अतिभौतिक लोकमें माताजीके पास जाना) किसी भी उद्देश्यके लिये या विना किसी विशिष्ट उद्देश्यके भी हो सकता हैं — ऐसी वातोंका कोई खास नियम नहीं है।

0839-0-88

प्र०- मैंने दो दार स्वप्नमें देखा कि माताजी मुक्ते अपने हाथोंसे 'सूप' (तरकारीका रसा) दे रही है और मैं उनके चरणोंमें प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों देखा? माताजी जो 'रसा' हमें दिया करती थीं, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है?

उ०- 'सूप' का इन्तजाम एक ऐसा साधन स्थापित करनेके लिये किया गया था जिससे साधक भौतिक चेतनामें किये गये आदान-प्रदानके द्वारा माताजीसे कुछ चीज ग्रहण कर सकें। सम्भवतः उसी पुराने संस्कारवश जव तुम्हारी भौतिक चेतना माताजीसे कोई चीज स्वप्नमें ग्रहण करती है तब वैसा देखती है। २७-७-१६३३

#### ध्यानमें माताजीकी क्रिया

जव मैंने आश्रमके आन्तर मनकी बात कही थी तब मैंने संक्षिप्त रूपमें 'आश्रमके सदस्योंके मनों' की बात कही थी और तब दलके समष्टिगत मनकी ओर मेरा ख्याल नही था। परन्तु घ्यानके समय श्रीमाताजीका कार्य एक ही साथ समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों होता है। वे आश्रमके वातावरणमें यथार्थ चेतना उतार लानेकी चेप्टा कर रही हैं — क्योंकि साधकोंके मन और प्राणका कार्य एक साधारण वातावरण उत्पन्न करता ही है। उन्होंने सन्व्याके इस घ्यानको एक ऐसे छोटेसे अवसरके रूपमें लिया है जिसमें अवतरण करनेवाली दिव्य शक्तिकी एकमात्र सामर्थ्यके अन्दर सब लोग एकाग्र हों। साधकोंको यह अवश्य समक्तना चाहिये कि वे केवल एकाग्र होनेके लिये, केवल ग्रहण करनेके लिये, माताजीकी ओर केवल उद्घाटित होनेके लिये ही वहां हैं और दूसरी किसी चीजका कोई मूल्य नहीं।

नवम्बर, १६३४

अव ध्यान और वैठनेकी जगहकी वातपर आवें। माताजी यह ध्यान केवल इसलिये कराती है कि साधकोंमें वह सच्ची ज्योति और चेतना उतार लावें। वे यह नहीं चाहतीं कि उसे महज एक वाह्याचारमें पलट दिया जाय और न वे यह चाहती हैं कि वहांपर कोई व्यक्तिगत प्रश्न ही उठाया जाय। उसे एकमात्र ध्यान और एकाग्रता ही रहने देना चाहिये, वहां व्यक्तिगत या अन्य प्रकारकी कामनाओं या मांगों या भावनाओंको नही उठने देना चाहिये और उसे श्रीमांके उद्देश्यमें वाधक नहीं होने देना चाहिये।

2-88-8838

भौतिक उपस्थितिके द्वारा नहीं बिल्क घ्यानके समय माताजी जो एकाग्र होती हैं उससे उन लोगोंमें शान्ति उतरती है जो उसे ग्रहण करनेमें समर्थ होते हैं। ६-३-१६३७

यहां आदेश केवल माताजी ही दे सकती है।

माताजी तुमसे यह चाहेंगी कि तुम अहंभाव, क्रोध और दूसरोंके साथ कलहके समस्त भावोंको तथा इस या उस वस्तुकी मांगको ताकमें रखकर, केवल अपनी साधनाका ही विचार करते हुए और जो एकमात्र, सचमुचमें मूल्यवान् एवं आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें माताजीसे ग्रहण करनेके लिये अपनेको शान्त वनाकर ध्यान और प्रणाममें आओ।

२२-६-१६३६

प्र० - जब मैं माताजीकी उपस्थितिमें घ्यान करनेका यत्न करता हूँ तो वे क्या उतार ला रही है इत्यादिके विषयमें विचारपर विचार वेगसे आकर सदा ही विघ्न डालते हैं।

उ०- यह निरी मनकी एक वुरी आदत है, एक अशुद्ध किया है। मनके लिये यह जरा भी लाभदायक नहीं कि वह यह पूछे या निश्चित रूपसे जाननेकी चेण्टा करे कि माताजीकी क्या इच्छा है या वे क्या ला रही हैं — इससे केवल विघ्न ही होता है। उसे वस स्वयं शान्त और एकाग्र रहकर शक्तिको काम करने देना होगा।

88-8-8838

प्र०- एकाग्रताके समय मेरे अन्दर सब प्रकारके निरर्थक विचार और कामनाएं उठती रहती है, जिन्हें मैं वादमें भूल जाता हूँ। किस प्रकार मैं उन्हें याद कर माताजीकी ओर खोलं?

उ० - उसी समय अमीप्सा करो -- वे स्वयं माताजीकी ओर खुल जायंगें। २६-६-१६३३

प्र०- माताजीके साथ सामूहिक घ्यानके समय मेरी चेतना एक पूर्ण-निष्क्रिय अवस्थामें ऊपर उठ गई। मुभे ग्रीवातक अपने शरीरकी कोई सुध नहीं रही।

उ० - इसका अर्थ है कि सम्पूर्ण मन कुछ समयके लिये देह-बुद्धिकी कैदसे मुक्त हो गया और विशालतर आत्माकी निष्क्रियतामें मुक्त हो गया।

१६-८-१६३४

प्र०- मै अनुभव करता हूँ कि जब माताजी घ्यानगृहमें घ्यान करानेके लिये नीचे उतरती है तब घ्यानगृहका वातावरण आश्रमके मभी मकानोंमें फैल जाता है। क्या मेरा अनुभव ठीक है?

उ॰- यह स्वाभाविक है कि बात ऐसी ही हो; क्योंकि माताजीको यह अम्यास हो गया है कि जब वे आन्तर कार्यपर एकाग्र होती हैं तब वे अपनी चेतनाको महज भावमे मारे आश्रमके ऊपर फैला देती हैं। मो, जो आदमी अनुभव कर सकता है वह इसे आश्रममें कहीं भी अनुभव करेगा, यद्यपि शामके ध्यान-जैसे अवसरोंपर पासके घरोंमें शायद अधिक तीव्रताके साथ अनुभव कर सकता है।

8839-99-0

### प्रणामके समय माताजीकी क्रिया

प्रo- क्या प्रणामके समय माताजी अधिमानसके स्तरसे कार्य करती हैं?

उ०~ साधारण अधिमानससे नहीं बल्कि उससे ऊपरकी शक्तिसे। स्वभावतः ही अधिमानसको एक प्रणालिकाके रूपमें प्रयोगमें लाना होता है।

22-88-883

### दर्शन और प्रणामका ठीक-ठीक उपयोग

दिव्य प्रेम और पूजाकी ओर अग्रसर होनेके लिये भौतिक साधनों (जैसे दर्शन और प्रणामके द्वारा स्पर्श) का उपयोग किया जा सकता है और किया जाता भी है; वे मानवीय दुर्वलताओं के लिये महज एक रियायतके रूपमें नहीं मंजूर किये गये है और न वास्तवमें यह बात ही है कि चैत्यपुरुषोचित पद्धितके अन्दर ऐसी चीजों के लिये कोई स्थान ही नहीं है। इसके विपरीत, भगवान्के पास पहुँचने, ज्योतिको ग्रहण करने और चैत्य सम्पर्कको भौतिक रूप देनेके लिये ये एक साधन हैं और जवतक ये उचित मनोभावके साथ किये जाते है और इनका व्यवहार वास्तविक उद्देश्यके लिये किया जाता है तवतक इनका स्थान है। जब इनका दुरुपयोग किया जाता है अथवा मनुष्यकी पहुँच उचित नहीं होती क्योंकि वह उदासीनता और तामिसकता या विद्रोह या शत्रुता या किसी स्थूल कामनासे कलुपित होती है, केवल तभी ये अनुपयोगी होते है और उलटा फल भी उत्पन्न कर सकते है — जैसा कि माताजीने सर्वदा ही लोगोंको सावधान किया है और यह कारण बताया है कि क्यों वे प्रत्येक आदमीके लिये खुली छूट देना पसन्द नहीं करती।

किसी भी आदमीको न तो प्रणामको कोई बाह्य दैनिक किया मानना चाहिये, न कोई अनिवार्य अनुष्ठान और न ही अपने-आपको यहां आनेके लिये बाघ्य समभना चाहिये। प्रणामका उद्देश्य यह नहीं है कि साधक माताजीको एक बाहरी या नियमबद्ध दैनिक सम्मान अपित करें, बल्कि उद्देश्य यह है कि साधक माताजीके आशीर्वादके साथ-साथ उतनी आध्यात्मिक सहायता या प्रभाव ग्रहण कर सके जितना कि उनकी अवस्थामें ग्रहण या आत्मसात् किया जा सकता है। उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये शान्त-स्थिर और आत्म-समाहित वाता-वरण बनाये रखना आवश्यक है।

अगर तुम माताजीके दर्शनको कोई मूल्य देते हो तो अधिक अच्छा यह है कि तुम अन्तर्मुख (recueilli रकई) रहो। यदि उनका आना भोजन की न्याई दैनिक कार्यक्रमका ही केवल एक व्यापार हो तो नि:सन्देह उसका कोई महत्त्व नही।

Recueilli (रकई) का अर्थ है अन्तर्मुख, शान्त और आत्म-समाहित। २४-७-१६३३

दर्शन करनेका सबसे उत्तम तरीका है अपने-आपको खूब एकाग्र और अचंचल वनाये रखना तथा माताजी जो कुछ दें उसे ग्रहण करनेके लिये खुला रहना। १२-२-१६३७

# रोगी और विक्षिप्त व्यक्तियोंको दर्शनके लिये लाना उचित नहीं

माताजी उस महिलाको मुलाकात नही दे सकती। अधिक-से-अधिक हम इतनां ही स्वीकार कर सकते हैं कि उसे प्रस्तावित ढंगसे दर्शनके लिये लाया जा सकता है, किन्तु उसे वस आशीर्वाद लेते ही चल देना होगा, रुकना कतई नही होगा। रोगी या उन्मादी व्यक्तियोंको इलाजके लिये दर्शनार्थ लाना भूल है — दर्शनका प्रयोजन यह नही। यदि उनके लिये कुछ करना हो या किया जा सकता हो तो वह दूरसे ही किया जा सकता है। दर्शनके समय जो शक्ति कार्य करती है वह और ही प्रकारकी होती है और विक्षिप्त या दुर्वल मनवाला व्यक्ति उसे

ग्रहण अथवा आत्मसात् नहीं कर सकता — यदि वह ग्रहण कर भी ली जाय तो उक्त अशक्तताके कारण विपरीत परिणाम पैदा कर सकती है। यदि हम शक्तिको रोक लें तो दर्शन निरर्थक हो जाता है, और यदि उसे ऐसे लोग ग्रहण कर लें तो वह उनके लिये निरापद नही। इस प्रकारके कारण ही उस नियमके प्रेरक हैं जो कच्ची उम्रके वालकोंको दर्शनपर लानेकी मनाही करता है।

## दूसरोंको प्रणाम करनेका गलत सुम्काव

यह (दूसरोंको प्रणाम करनेकी इच्छा) कही दूसरी जगहसे आया हुआ एक गलत सुभाव है। यह बड़ा जरूरी है कि दूसरोंको प्रणाम करनेकी वृत्ति को न अपनाया जाय अथवा विचारतकमें भी दूसरोंको माताजीकी वरावरीका या उसके लगभग भी कोई स्थान एकदम न दिया जाय।

3639-6-65

#### प्रणाम और माताजीका सम्पर्क

माताजीका सम्पर्क तो सारे दिन और सारी रात बना रहता है। यदि कोई सारे दिन अपने भीतर उनके साथ समुचित सम्पर्क बनाये रखे तो फिर प्रणाम अपना ठीक-ठीक फल उत्पन्न करेगा, क्योंकि उस समय तुम ग्रहण करनेकी ठीक-ठीक अवस्थामें होगे। सारे दिनको प्रणामपर निर्भर रखना, समूचे आन्तरिक मनोभावको वाहरी सम्पर्कके अत्यन्त बाह्य स्वरूपपर निर्भर रखना सारी चीजको एकदम उलट-पुलट देना है। यही भौतिक मन और प्राणकी की हुई मौलिक भूल है जो सारी कठिनाईका कारण है।

१६-३-१६३५

यदि कोई भौतिक सम्पर्ककी आवश्यकताके विना माताजीके आन्तरिक स्पर्श को अनुभव कर सके तो केवल तभी भौतिक सम्पर्कका सच्चा मूल्य वास्तव और सिक्रय रूपमें प्राप्त हो सकता है। अन्यथा यह खतरा है कि वह महज अस्वाभाविक उत्तेजक वस्तुके जैसा वन जायगा या स्वयं अपने लाभके लिये

माताजीसे प्राणशक्ति आहरण करनेका अवसर वन जायगा।

2-3-8830

यदि वे भौतिक स्पर्शपर इतना निर्भर करते हैं कि उसके बिना वे कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते तो इसका यह मतलब है कि उन्होंने आन्तरिक सम्बन्धका विकास करनेके लिये उसका बिलकुल ही उपयोग नहीं किया है। यदि उन्होंने किया होता तो इतने वर्षों बाद वह आन्तरिक सम्बन्ध अवश्य मौजूद होता। आन्तरिक सम्बन्ध केवल आन्तरिक एकाग्रता और अभीप्साके द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, प्रत्येक दिनके महज बाहरी प्रणामके द्वारा नहीं। अधिकतर लोग माताजीसे महज प्राण-शक्ति आहरण करते हैं और उसीपर जीते हैं—किन्त प्रणामका उद्देश्य यह नहीं है।

**0**€39-€-8

हां, परन्तु प्राणकी परीक्षा बहुत मूर्खतापूर्ण होती है। चाहे तुम माताजीको देखो या न देखो तब भी यदि तुम्हारी साधना चलती रहे तो यह इस बातको सूचित करेगा कि चैत्य सम्बन्ध स्थायी रूपसे बना हुआ है और सर्वदा कार्य कर रहा है और वह भौतिक सम्पर्कपर निर्भर नहीं करता। मालूम होता है कि तुम्हारा प्राण यह समभता है कि यदि तुम माताजीको न देखो तो तुम्हारी माधना अवस्य बन्द हो जायगी, परन्तु इसका तो केवल यही अर्थ होगा कि प्रेम और भित्तको भौतिक सम्पर्ककी उत्तेजनाकी आवश्यकता होती है। किन्तु, उसके विपरीत, प्रेम और भित्तको सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनकी आग लम्बी अनुपस्थितिमें भी उतने ही जोरसे जलती रहे, जितने जोरसे वह उपस्थितिमें जलती है। अगर तुम्हारी साधना प्रणामवाले दिनोंको और बिना प्रणामवाले दिनोंको भी चलती रहे तो फिर यह सिद्ध नहीं होता कि तुममें प्रेम और भित्त नहीं हैं, बिल्क यह सिद्ध होता है कि वे इतने प्रवल है कि सभी परिस्थितियोंमें अपने-आप बने रह मकते हैं।

**८-६-१६३६** 

प्र० – यह बड़ी विचित्र वात है कि जब माताजी हमसे मिलती हैं और घनिष्ठताकें साथ हमसे बातें करती हैं उस समयकी अपेक्षा मैं प्रणामके समय उन्हें अधिक निकट अनुभव करता हूँ। क्या भौतिक मनके किसी दोषके कारण ऐसा होता है?

उ०- हां,--अथवा कम-से-कम भौतिक चेतनाके किसी भागकी किसी कमीके कारण।

30-8-8638

\* \* \*

प्र०— माताजीको प्रणाम करनेके ठीक बाद मैंने हृदयमें एक अकल्पनीय गहराईका अनुभव किया, साथ ही यह भी कि एक अग्नि फूट पड़ रही है।

उ०- यह नि:सन्देह चैत्य गहराई और चैत्य अग्नि है।

¥-X-8E3E

\* \* \*

प्र० — जब माताजीने 'क्ष' को आशीर्वाद देनेके लिये उसके सिरपर अपना हाथ रखा तो मैंने अपने सिरपर उनका स्पर्श ठोस रूपमें अनुभव किया! यह कैसे होता है?

उ०- इससे पता चलता है कि तुम्हारी सूक्ष्म भौतिक सत्ता सचेतन वन रही है और उसने माताजीका स्पर्श एवं आशीर्वाद अनुभव किया जो वहां सदा ही विद्यमान है।

20-3-8834

\* \* \*

प्रणामके समय माताजीकी ओरसे एक स्पर्श सदा ही आ रहा होता है, उसे

ग्रहण करनेके लिये व्यक्तिको सचेतन और उन्मीलित होना होता है। १४-११-१६३३

प्र० नया आश्रममे कुछ दूरीपर माताजीके प्रभावको उसी प्रकार ग्रहण करना सम्भव है जिस प्रकार हम प्रणामके समय ग्रहण करते है?

उ०- ग्रहण करना सम्भव तो है, पर उसी प्रकारसे नहीं। वहा एक चीजकी कमी रहती है, वह है भौतिक चेतनापर स्पर्श।

30-4-8833

प्र० सायकाल जब मुभे देर हो जाती है और मै माताजीके दर्शनसे चूक जाता हूँ तो क्या मै उनका प्रकाश उसी प्रकार ग्रहण करता हूँ जिस प्रकार मै वहा उपस्थित होनेपर करता?

उ०- तुम उनका प्रकाश सब समय ग्रहण कर सकते हो - यद्यपि भौतिक सान्निघ्यकी अवस्थाकी अपेक्षा कम ठोस रूपमे।

8-8-983

प्र०- आपने लिखा था: "आन्तरिक स्पर्शके विना आन्तर सत्ता कार्य नही कर सकती।" मेरी समभमे नही आया कि इससे मेरे प्रश्नका समाधान कैसे हुआ। माताजीका जो आन्तरिक या सूक्ष्म स्पर्श मैंने पहले अनुभव किया था उसका वही प्रभाव नही हुआ जो प्रणामके समय उनके भौतिक स्पर्शका हुआ। पहला तो आया और क्रियात्मक दृष्टिसे कोई भी प्रभाव छोड़े विना कुछ क्षणोमे ही अदृश्य हो गया, जब कि दूमरेकी छाप, विपाद और प्रतिरोधके रहते भी, दीर्घकालतक वनी रही।

उ०- ऐसा इसलिये है कि तुम अपनी वाह्य सत्तामें रहते हो, अन्तःसत्तामें नहीं। पर जवतक तुम आन्तरिक स्पर्शकी ओर नहीं खुलते तवतक आन्तर सत्ता विकसित नहीं हो सकती।

3-2-8830

आन्तर स्पर्शका अर्थ है अन्तःसत्तामें अनुभूत माताजीका प्रभाव।

६-२-१६३६

प्र० — जब मुभे अनुभव और साक्षात्कार हुए तो फिर मुभे आन्तर स्पर्शका संवेदन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह कहा जाता है कि उसके विना किसीको भी अनुभव (जो अन्तः सत्ताके विकासके ही फल हैं) प्राप्त नहीं हो सकते?

उ० - तुम्हें उसका संवेदन इसिलये नहीं हुआ कि अन्तःसत्ता उसकी ओर जागरित नहीं थी - उसने (अन्तःसत्ताने) केवल परिणामोंको ही अनुभव किया - और ये परिणाम स्वयं अन्तःसत्तामें नहीं बल्कि ऊर्वस्थ आत्मामें अनुभूत हुए।

6-3-9830

## मीतरी और बाहरी सम्पर्क

माताजीके साथ अपने भीतरी सम्पर्कको बढ़ने दो — यदि वह न हो तो बाहरी सम्पर्क अत्यधिक बढ़ जानेपर सहज ही विकृत होकर दैनिक कार्यक्रम बन जाता है।

मेरा मतलव है आन्तरिक सम्पर्क जिसमें या तो मनुष्य अपनेको उनके साय एक या उनके सम्पर्कमें अनुभव करता है या उनकी उपस्थितिके विषयमें सचेतन होता है अथवा कम-से-कम सदा उनकी ओर मुड़ा होता है।

x 539-5-39

\* \* \*

प्र०- आज मुभे ऊपर माताजीके कमरेमें जानेकी बड़ी तीव इच्छा हुई थी जिससे कि मैं उनके समीप और घनिष्ठ सम्पर्कमें पहुँच सक्ूँ।

उ०- परन्तु माताजीके निकट आना 'भीतरी' कमरोंमें होना चाहिये, बाहरी कमरोंमें नही। क्योंकि भीतरी कमरोंमें मनुष्य सर्वदा प्रवेश कर सकता है और वहां स्थायी रूपसे रहनेकी व्यवस्था भी कर सकता है।

5-3-8634

प्रo- यह कैसी बात है कि आपको पत्र लिखते समय उच्चतर वस्तुए बढ़ जाती और प्रवलतर हो जाती हैं?

उ०- मेरी समभभें इसका कारण यह है कि लिखनेकी कियामें या वस्तुतः उसके आरम्भमें तुम माताजीके और 'शक्ति'के सम्पर्कमें आ जाते हो। १०-५-१६३६

## श्रीमांके देनेके दो तरीके

माताजी दोनों तरीकोंसे देती हैं। आंखोंके द्वारा वे चैत्य पुरुषको देती हैं और हायके द्वारा स्थूल सत्ताको।

78-8-9838

\* \* \*

स्पप्ट ही उसके साथ समयका कोई सम्बन्य नही है। एक घंटेका स्पर्श हो

या एक क्षणका — जितना एकके द्वारा दिया जा सकता है उतना ही दूसरेके द्वारा भी।

2539-8-25

\* \* \*

माताजीने तुम्हें जो संक्षिप्त-सा ही आर्शार्वाद दिया वह तुम्हारे किसी दोपके कारण नहीं; ऐसा उन्हें उन सभीके लिये करना होता है जो शुरूमें आते है क्योंकि उन्हें जल्दीसे अपने कामपर जाना पड़ता है। यदि तुम्हें देरतक आशीर्वाद चाहिये तो तुम्हें पीछे आना होगा। परन्तु जब तुम्हें शुरूमें आना पड़े तब भी यदि तुम शान्त और खुले रहो तो माताजीके संक्षिप्त-से आशीर्वादमेंसे भी उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हो।

# माताजीके फूल देनेका तात्पर्य

प्रo- प्रतिदिन प्रणामके समय माताजी जो हमें फूल देती है उसका क्या अर्थ है ?

उ०- उसका अर्थ है उस चीजको उपलब्ध करनेमें सहायता देना जिसका सूचक वह फूल होता है।

7=-8-8833

प्र०- क्या फूल महज प्रतीक ही है, उससे अधिक और कुछ नही ? उदाहरणके लिये, क्या नीरवताका प्रतीक फूल नीरवताकी उपलब्धिमें

सहायता कर सकता है ?

उ० - जब माताजी फूलके अन्दर अपनी शक्ति भर देती है तभी वास्तवमें वह एक प्रतीकसे अधिक कुछ बनता है। उस समय, यदि उसे पानेवाले आदमी

में ग्रहणशीलता हो तो, वह बहुत प्रभावशाली हो सकता है।

0839-0-39

प्र०- हम माताजीसे वह फूल नहीं पाते जो हमारे मनके मतानुसार हमें मिलना चाहिये।

उ०- स्पष्ट ही है कि वैसा नहीं होता — मन अपनी पसन्दगी या ख्यालके अनुसार या क्या होना चाहिये इस विषयकी किसी मानसिक भावनाके अनुसार इच्छा करता है; जो कुछ आवश्यक है उसे संबोधि द्वारा देखकर माताजी निर्णय करती हैं।

8839-0-3

## माताजीका मौतिक सामीप्य और साधनामें उन्नति

यह समभना भूल है कि जो लोग शरीरसे माताजीके पास जाते है वे उन लोगोंकी अपेक्षा, जो प्रणाम या घ्यानके सिवा अन्य समय उनसे मुलाकात नहीं करते, पूर्णताके अपने लक्ष्यके कही अधिक निकट हैं। सब निर्भर करता है आन्तर सत्तापर और इस बातपर कि वह सत्ता किस प्रकार उनसे मिलती, उनकी शक्तिको ग्रहण करती और उससे लाभ उठाती है। नि:सन्देह, यदि लोग अपने चैत्य पुरुषको प्रमुख स्थानमे रखकर उनसे मिलें, और केवल बाहरी चेतनामें ही न मिलें, तो बात दूसरी हो होगी, पर –।

78-6-8838

प्र०- बहुतसे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जिन लोगोंको माताजी वार-वार मिलनेके लिये मौका देती हैं और प्रायः ही चीजें भेजती हैं वे उनके बहुत समीप हैं तथा तेजीसे उन्नति कर रहे हैं; परन्तु जिन लोगोंसे वे अक्सर नहीं मिलती या जिनके पास चीजें नहीं भेजती, उन्हें अपनी साधना करनेका केवल एक मौका ही दिया गया है। क्या यह विश्वास ठीक है?

उ० - यह सब निरर्थक बात है। जिन लोगोंको माताजी बहुत कम या कभी नहीं बुलातीं और जिन्हें कुछ नहीं भेजतीं उन लोगोंमें भी कुछ लोग अत्यन्त ऊंचे साधक हैं। वे लोग इसकी आशा भी नहीं करते - वे निरन्तर माताजीको अपने साथ अनुभव करते और सन्तुष्ट रहते हैं तथा और कोई चीज नहीं मांगते।

प्र०— आपने कहा है कि जो लोग आश्रमसे वाहर साधना करते हैं वे लोग इसे पूरी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रममें माताजीके भौतिक सामीप्यमें रहना ही रूपान्तरकी सम्भावना उत्पन्न कर सकता है। इस बातको थोड़ा और आगे खींच ले जानेपर स्वभावतः ही यह सिद्धान्त निकलता है कि आश्रममें भी जो लोंग शरीरसे माताजीके अधिक निकट निवास करते हैं और उनसे अधिक वार मिलते हैं वे भीतरी दलके लोग हैं, वाहरी रूपमें भी अधिक धनिष्ठ है, और इसलिये रूपान्तरके अधिक निकट हैं। यह ठीक है न?

उ० — आश्रममें रहना एक वात है और माताजीके साथ एक छोटी-सी चौहद्दीके अन्दर रहना दूसरी वात। तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय वहुतेरे मानसिक तर्कोकी तरह जीवनके वास्तविक तथ्योंके द्वारा खण्डित होता है। उस आधारपर यह तर्क किया जा सकता है कि माताजीके साथ एक ही मकानमें रहनेवाला 'अ' वाहर रहनेवाले 'व' की अपेक्षा पूर्णताके अधिक निकट तथा 'स' या 'द' की अपेक्षा और भी अधिक निकट हैं। 'ई' प्रणामके समय तथा अपने जन्मदिनको छोड़कर माताजीके साथ कभी मुलाकात नहीं करती, इसलिये वह निश्चय ही एकदम पिछड़ी हुई साधिका होगी और 'फ' माताजीसे रोज पांच, दस, पन्द्रह या बीस मिनटतक बातें करता है इसलिये वह 'ई' से बहुत आगे बढ़ा हुआ होगा, पूर्णताकी ओर काफी आगे होगा। परन्तु ये बातें ठीक ऐसी नहीं हैं। इसलिये यह तर्क किसी बातमें नहीं ठहरता। साधनामें उन्नति करना या उच्च योग्यताका होना माताजीके निकट होने या अधिक बार उनसे मुलाकात करनेपर नहीं निर्भर करता।

प्र० — जो लोग बहुधा माताजीके पास जाते है वे बड़े ही सौभाग्य-शाली होंगे। क्या यह ठीक नहीं?

उ०- अगर किसीके अन्दर कामना या माग हो तो वह सब प्रकारके दावे, क्रोध, ईर्प्या, निराक्षा, विद्रोह आदिको ले आती है जो साधनाको नष्ट कर देते है और उसमे कोई सहायता नहीं पहुँचाते। कुछ दूसरोके लिये माताजीका सामीप्य एक मिली-जुली चीज बन जाता है।

कुछ वर्ष पूर्व माताजी खुले तौरपर लोगोंको अपना भौतिक सम्पर्क प्रदान करती थी। अगर साधकोमे समुचित प्रतिक्रिया हुई होती तो क्या तुम समभते हो कि वे पीछे हट जाती और उसे घटाकर कम-से-कम कर देती? नि.सन्देह, अगर मनुष्य यह जानें कि किस भावमें उनसे चीजें ग्रहण करनी चाहिये तो भौतिक स्पर्श एक बहुत बड़ी चीज है—परन्तु उसके लिये निरन्तर शरीरसे निकट रहना आवश्यक नहीं है। बल्कि उससे बहुत जोरसे दवाव पड़ता है और उसे कितने आदमी सह सकते हैं?

₹**₹**3*१-*४-*१* 

यह अह ही है जो यह चाहता है कि सबसे पहला या विशेष रूपसे चुना हुआ एकमाय अकेला व्यक्ति होनेसे जो तुष्टि होती है वह मुक्ते प्राप्त हो। इस अहमय प्राणिक मांग और इससे उत्पन्न सभी परिणामों और उपद्रवोंके कारण माताजीके लिये यह आवश्यक हो गया कि वे समीपताकी भौतिक अभिव्यक्तिकों कम-से-कम कर दे।

2639-8-09

वम, एक ही प्रधान दात है भीतरी मनोभावको वनाये रखना तथा सभी बाहरी परिस्थितियोसे स्वतन्त्र रूपमे माताजीके साथ भीतरी मम्बन्ध स्थापित करना। यही वह चीज है जो सभी आवश्यक चीजोको ले आती है। जो लोग योगमें अत्यन्त गहराईतक पहुँचे हुए हैं वे वे लोग नहीं हैं जो भौतिक रूपमें माताजीसे सबसे अधिक मिलते-जुलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निरन्तर उनके सान्निच्य या एकत्वमें निवास करते हैं पर जो प्रणाम या शामके घ्यानके अतिरिक्त सालमें केवल एक वार ही उनके पास जाते हैं।

83-88-8838

वर्तमान अवस्थामें शरीरसे माताजीके पास आनेकी अपेक्षा उनकी ओर अपनेको स्रोलकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोग तो, जो यह आग्रह करते है कि माताजी उन्हें बुलावें, आगे बढ़नेकी अपेक्षा पीछे हटते हैं — क्योंकि वे इसका आग्रह करते है और इस तरह वे प्राणिक मांगका एक आधार स्थापित करते हैं जो माताजीके साथके सम्बन्धोंके लिये एक बालूकी भीतका काम करता है।

प्र प्र क्या यह सच नहीं कि जो माताजीको बहुत अधिक बार देखता और उनसे बातचीत करता है वह उनकी उपस्थितिमें रहनेके कारण अधिक प्रकाश ग्रहण करता है ?

उ०- नहीं। यह सम्पूर्ण रूपसे निर्भर करता है व्यक्तिकी अवस्था और उसके मनोभावके ऊपर। विशेषकर, अगर वे माताजीको देखनेका अथवा जब वे यह चाहें कि वे चले जायं तब रहनेका हठ करें या उनका मनोभाव खराव हो और वे उसे माताजीपर फेंकें तो माताजीसे मिलना उनके लिये बहुत हानिकारक होगा। माताजी उन्हें जो कुछ देती हैं उसीसे उनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिको सन्तुष्ट रहना चाहिये, क्योंकि एकमात्र वही यह समभती है कि वे क्या ग्रहण कर सकतें है और क्या नहीं। इस प्रकारकी मानसिक रचनाएं और प्राणिक मांगें वरावर ही मिथ्या होती है।

यहापर जरा गोलमाल है। माताजीकी कृपा एक चीज है, परिवर्त्तनके लिये पुकार दूसरी, और उनके सामीप्यका दवाव तो और भी भिन्न चीज है। जो लोग शरीरसे उनके निकट हैं वे किसी विशेष कृपा या प्रेमके कारण नहीं, विल्क अपने कामकी आवश्यकताके कारण निकट हैं— इसी वातको यहां प्रत्येक व्यक्ति समभ्रते या विश्वास करनेसे इनकार करता है, पर यही यथार्थ वात है कि सामीप्य अपने-आप एक दवावके रूपमें काम करता है, दूसरी किसी चीजके लिये न भी हो तो, इसलिये कि वे अपनी चेतनाको माताजीको चेतनाके अनुकूल बनावें और इसका अर्थ है परिवर्तन; परन्तु ऐसा करना उनके लिये किन होता है, क्योंकि उन दोनों चेतनाओंके वीचका अन्तर, विशेषकर भौतिक स्तरपर, बहुत बड़ा है और वे कामके लिये इस भौतिक स्तरपर ही उनसे मिलते हैं।

3839-8-05

प्र० निया यह सच नहीं है कि जो लोग शरीरसे माताजीके अत्यन्त समीप है वे वही व्यक्ति है जो उनकी ओर खुले हुए हैं, उनके सकल्प-के साथ 'एक' वने हुए है और अपनी आन्तर सत्तामें उनके समीप है ? क्या यह भी ठीक बात नहीं है कि शरीरसे माताजीके पास रहनेसे विशेष लाभ प्राप्त होते है ?

उ०- माताजीके "संकल्पके साथ एक" होना या पूर्ण रूपसे खुल जाना इतना आसान नही है। शरीरसे नजदीक रहनेसे आगे बढ़नेके लिये, पूर्ण होनेके, लिये निरन्तर दवाव पड़ता रहता है जिसका प्रत्युत्तर देनेमें आजतक कोई, समर्थ नहीं हुआ है। इस विषयमें लोगोंने मानसिक विचार बना लिये हैं और वे सही नहीं हैं।

'अ' की मांग थी कि उसे मीतर रहने दिया जाय या सब समय (माताजीके कमरेमें) उसे आने-जानेकी स्वतन्त्रता दी जाय (जो किसी भी आदमीको, न तो 'ब' को, न 'स' को न और ही किसीको दी गयी है) और जो लोग वहां आते-जाते हैं उनके साथ उसे बराबरीका या उनसे ऊंचा स्थान दिया जाय। ऐसी मांग यह सूचित करती है कि जिन कारणोंसे (इसमें किसीपर विशेष कृपा या प्रेम करनेकी कोई बात नहीं है) इस बातकी आजा दी जाती है उनके और साथ ही बस्तुओंकी उपयुक्तताके विषयमें भी उनमें पूरी नासमभी

है। अगर उसे इसकी आज्ञा दे दी गयी होती तो वह उसे थोड़े दिनोंतक भी सहन न कर पाती। 'व' और 'स' की बात भिन्न है — उनको वहां विशेष काम करना होता है और उसी कारण उनका माताजीके पास आना या उनसे वार-वार मुलाकात करना आवश्यक होता है। साधनाकी दृष्टिसे बड़े होनेके साथ इसका विलकुल ही कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसकी ओर स्वयं तुमने भी 'द' आदिके उदाहरण देकर संकेत किया है।

x = 3 9 - 5 - 0

मेरा मतलव यह नहीं था कि शरीरके समीप रहना महत्त्वपूर्ण है विलक यह था कि इसे आसानीसे नहीं सहन किया जा सकता। प्रणामके समय स्पर्श प्राप्त करना और शरीरसे समीप रहना दोनोंका अर्थ एक नही है। शरीरसे समीप रहनेका मेरा मतलव था माताजीके साथ रहना या उनके साथ वार-वार भौतिक सम्पर्कमें आना....। समीपताको सहन करनेका जहांतक सम्वन्ध है, अधिकांश लोग यथासम्भव दवावकी ओरसे अपनेको बन्द करके ही साधारण-तया उसे सहन करते है — जव वे वैसा नहीं कर पाते तव वे उससे घवड़ा जाते हैं। इस विषयकी सारी वात वस यही है।

X-5-8E3X

मेरा ख्याल है कि ये सब मानसिक रचनाएं है। तुम अपने मनमें यह गढ़ रहे हो कि 'क' को क्या अनुभव करना चाहिये। परन्तु सच पूछा जाय तो न तो 'क' की, न और किसीकी किठनाइयां माताजीके पास आने या उनके साथ एक, दो या तीन घंटेतक बैठे रहनेसे दूर होती हैं। बहुत लोगोंने ऐसा किया है और जैसे वे आये वैसे ही दुःखी, निराश और विद्रोही बनकर चले गये। जो लोग माताजीसे भेंट किया करते हैं उनमेंसे कुछ लोगोंके सामने उतनी ही बुरी और उतनी अधिक किठनाइयां हैं-जितनी तुम्हारे सामने। यह भी सच नहीं है कि जिन लोगोंने माताजीके साथ अधिक बातचीत (मकानों, मरम्मतों, नौकरों आदिके विषयमें) की है उन्होंने माताजीको अधिक अच्छा समभा है। आरम्भके दिनोंमें लोग दूसरे ढंगसे माताजीके साथ बहुत अधिक मुलाकात किया करते थे, वे उनके साथ सब प्रकारके विषयोंपर बातें किया करते थे — पर उन लोगोंने

भी वास्तवमें माताजीको नही समभा था। मैं फिर कहता हूँ कि यह सब मनकी मृष्टि और गढ़ी-गढाई कल्पना है तथा यथार्थ बातोंके साथ इसका कोई मेल नही। जब कोई भीतरसे माताजीकी ओर खुला होता है केवल तभी उनके 'सम्पर्क'से, भौतिक नही वरन् आध्यात्मिक या अन्तर सम्पर्कसे लाभ उठाता है, और फिर उनके विषयका महज एक विचार ही किसी भी गलत चीजको सुधार सकता है। उस समय भौतिक सम्पर्क भी सहायता कर सकता है, पर वह अनिवार्य नही है। रही उनको समभनेकी बात, सो कोई उन्हें केवल आध्यात्मिक चेतनामे प्रवेश करनेपर ही समभ सकता है, अथवा यदि मनमें न समभे तो कम-से-कम एक बढ़ते हुए एकत्वके द्वारा यह अनुभव कर सकता है कि वे न्या है और उसके अनुरूप कार्य कर सकता है।

8-5-8834

इस अर्यहीन भ्रांत विश्वासको वापस बुलाना या इसे आन्तरिक शान्तिको भंग करने देना एक बड़ी मूर्खता है, ज्योिक दूसरी कोई वात वास्तविक और व्यावहारिक सत्यसे उतनी अधिक दूर नहीं हो सकती जितनी यह मान्यता कि जो लोग शरीरसे माताजीके निकट रहते हैं या बार-बार उनके पास जाते हैं वे दूसरोंकी अपेक्षा अधिक सुखी या अधिक सन्तुष्ट हैं — यह जरा भी सत्य नहीं है। अगर तुम केवल इस भ्रमसे छुटकारा पा जाओ तो कोई भी चीज दिव्य शान्तिकी वृद्धिको रोक नहीं सकती और न उस आन्तरिक सामीप्यमें ही बाधा पहुँचा सकती है जो इस आश्रममें लोगोंको दिव्य प्रसन्नता देनेवाली एकमात्र वस्तु है। प्रसन्नता अन्तरात्माकी सन्तुष्टिसे प्राप्त होती है, प्राणकी या शरीरकी सन्तुष्टिसे नहीं। प्राण कभी सन्तुष्ट नहीं होता; शरीर भी जो कुछ आसानीसे या वराबर पाता है उससे आकर्षित होना शीघ्र ही बन्द कर देता है। एकमात्र चैत्य पुरुष ही सच्ची प्रसन्नता और आनन्द ले आता है। प्रमन्नत चैत्य पुरुष ही सच्ची प्रसन्नता और आनन्द ले आता है।

'विलकुल ठीक'। किमीको भी किसी वस्तु या व्यक्तिके प्रति ईप्या करनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि हर एकका [माताजीके साथ] सम्पर्कका अपना एक विभेष विन्दु होता है जो दूसरे किसी भी व्यक्तिका नहीं होता — वह उस विन्दुसे अलग होता है जो सबमें होता है।

# प्रणामके समयकी माताजीकी मुस्कान और स्पर्शके विषयमें भ्रांत धारणाएं

माताजी प्रत्येक आदमीके साथ अलग-अलग तरीकेसे, उसकी आवश्यकता और उसके स्वभावके अनुसार वर्ताव करती हैं, किसी कठोर मानसिक नियमके अनुसार नहीं करतीं। यह वात उनके लिये विलकुल निरर्थक है कि वे प्रत्येक आदमीके साथ वस एक ही जैसा व्यवहार करें मानों सब लोग मगीन हों और उन्हें एक तरहसे ही छूना और चलाना जरूरी हो। इसका विलकुल ही यह मतलव नहीं है कि वे एक आदमीको दूसरेसे अधिक प्यार करती है अथवा जिन्हें वह एक खास ढंगसे छूती हैं वे अधिक अच्छे या कम अच्छे साधक है। साधक इस ढंगसे क्यों विचार करते हैं क्योंकि वे अज्ञान और अहंकारसे भरे हैं। सच पूछा जाय तो उन्हें यह नहीं सोचना चाहिये कि माताजी एकपर अधिक कृपा करती है या दूसरेपर कम और न उन्हें जो कुछ वे करती है उसमे मुकाबला करना और उसका निरीक्षण करना चाहिये, विल्क उसके वदले उन्हें प्रणामके समय वस इसी वातसे सम्बन्ध रखना चाहिये कि माताजीके प्रभावके प्रति स्वयं उनमें कितनी आध्यात्मक ग्रहणशीलता है। प्रणाम इसीलिये हैं, अन्य चीजोंके लिये नहीं जिनका साधनाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

ईर्ष्या और स्पर्धा मानव-स्वभावकी सामान्य चीजें हैं, पर ये ठीक वहीं चीजें हैं जिन्हें एक साधकको अपने अन्दरसे अवश्य निकाल फेंकना चाहिये। नहीं तो वह भला साधक ही किसलिये हैं? उसके यहां रहनेका उद्देश्य ही यह माना जाता है कि वह भगवान्की बोज करेगा — परन्तु भगवान्की बोजके अन्दर ईर्ष्या, स्पर्धा, कोध आदिके लिये कोई स्थान नहीं। ये सब अहंकारकी कियाएं हैं और भगवान्के साथ एकत्व प्राप्त करनेमें केवल वाधाएं ही उत्पन्न कर सकते हैं।

ं बहुत अच्छा हो यदि मनुष्य यह याद रखे कि वह भगवान्की खोज कर रहा है और उसे ही अपने जीवनकी सम्पूर्ण नियामक भावना और लक्ष्य बना ले। यही चीज माताजीको दूसरी किसी चीजसे कही अधिक प्रसन्न करती है; ये ईप्या-द्वेष और स्पर्द्धा और उनकी कृपा पानेकी प्रतियोगिता आदि चीजें उन्हें केवल अप्रसन्न और दुःखी ही बना सकती है।

X = 39-09-9 E

प्रo-प्रणामके समारोहके समय मै माताजीकी क्रियाके रहस्यकी थाह नहीं ले पाता: वे क्या देती हैं और कैसे मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मेरे सिरपर उनके स्पर्शका या मेरी आंखोंमें उनके दृष्टि डालनेका आन्तरिक अर्थ क्या है?

उ०- पहले तुम्हें आन्तरिक अन्तर्ज्ञानमय प्रतिक्रियाका विकास करना होगा — अर्थात् सोचने और देखनेकी क्रिया मनसे कम और अन्तर्श्चेतनासे अधिक करनी होगी। अधिकतर लोग सब कुछ मनसे करते है, किन्तु मन भला कैसे जान सकता है? मन तो अपने ज्ञानके लिये इन्द्रियोंपर निर्भर करता है।

माताजीकी दुप्टि और आशीर्वाद देते हुए उनके हाथके विषयमें आश्रममें जो

१०-७-१६३६

विचार फैला हुआ है वह पूर्ण रूपसे अयुक्तिसंगत, मिथ्या और मूर्खतापूर्ण भी है। मैंने सैकडों बार लोगोंको लिखा है कि यह सारी बात ही गलत है और उपद्रव सड़ा करनेकी दृष्टिसे किये गये विरोधी शक्तियोंके मिथ्या सुभावपर अवलम्बित है। माताजी अपनी नाराजगी दिखानेके लिये या साधकके किसी कृत्यके कारण मुस्कराना वन्द नहीं करती या अपनी मुस्कराहट या आशीर्वाद देनेका ढंग नहीं बदलती। वह, जैसा कि कुछ लोग नाराजगीके साथ विश्वास करते हैं, इस ढंगसे अपनी हंसी या आशीर्वादकी मात्रा नही ठीक करती जिससे प्रत्येक साधकके लिये उसके अच्छे या बुरे आचरणके अनुसार नम्बर प्राप्त हो जाय। इन परिवर्तनोंका उद्देश्य, एक ही श्रेणीके छात्रोंकी तरह, प्रत्येक साधकके लिये प्रतिद्वन्दितामें प्राप्त स्थान निश्चित करना नहीं है। ये सब विचार एकदम युक्तिविरुद्ध , नगण्य और अनाध्यात्मिक है। आश्रम कोई विद्यार्थियोकी कक्षा नहीं है और न योग ही प्रतियोगितात्मक परीक्षा, (Competitive Examination) है। यह सब संकीर्ण भौतिक मन और प्राणगत अहंकार तथा कामना-वासनाकी सृष्टि है। यदि साधक सच्वा आधार पाना चाहें और सच्ची उन्नति करना चाहें तो उन्हें इन विचारोंको एकदम अपने मनोंसे निकाल डालना चाहिये। परन्तु उनके मनको यह मिथ्यापन इतना प्रिय है कि जो कुछ मैं लिख सकता हूँ वह सब लिसनेपर भी वे इससे हठपूर्वक चिपके रहते हैं। तुम्हें इससे पूरी तरह छुटकारा पा लेना चाहिये। प्रणामके समय माताजी साधककी सहायता

करनेके लिये अपनी शक्ति देती हैं - साधकका यह कर्तव्य है कि वह उसे

चुपचाप और सरल भावसे ग्रहण करे, इन मूर्खतापूर्ण विचारोंके द्वारा तथा यह सब देखनेमें ही उस अवसरको न खो दे कि कौन उनका हाथ और उनकी मुस्कराहट अधिक पाता है और कौन कम। यह सब अवश्य दूर होना चाहिये।

-१२-१६३६

प्र०- प्रणामके समय माताजी अपने विशेष हाव-भावसे हमें क्या दिखाना चाहती हैं? क्या उनका हाव-भाव सम्बद्ध व्यक्तियोंके किसी कार्यको उनके पसन्द करने या न करनेको प्रकट करता है?

उ० — वे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाना चाहतीं; माताजीका हाव-भाव साधकोंके कार्यों या गलत कार्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। प्रणामका प्रयोजन यह नहीं कि व्यक्ति माताजीके हाव-भावको ध्यानसे देखे या यह देखे कि अमुक-अमुक व्यक्तिके साथ क्या करती हैं या किस प्रकार मुसकराती है अथवा अपने हाथके कितने भागसे आशीर्वाद देती है — साधकोंका इन चीजोंमें लगे रहना मूर्खतापूर्ण है और अधिकांशमें यह भ्रान्त अनुमानों एवं कल्पनाओंसे और बहुधा कौतूहल, गपशपकी इच्छा, आलोचना आदिसे भरा होता है। मनकी ऐसी अवस्था साधनामें वाधक ही होती है, सहायक नहीं। ठीक मनोभाव है आत्मोत्सर्गका भाव और माताजी जो कुछ देना चाहती है उसके प्रति सीधी-सादी और सरल ग्रहणशीलताका तथा सत्तामें उनकी क्रियाके प्रति क्षोभरहित तथा अक्षोभजनक उद्घाटनका भाव।

यह एकवारगी समभ लो कि माताजी प्रणामका उपयोग अपनी प्रसन्नता और अप्रसन्नता प्रकट करनेके लिये नहीं कर रहीं; वह इस प्रयोजनके लिये अभिप्रेत नहीं। वह एकमात्र अवस्था, जिसमें प्रणामके समय माताजीका मनोभाव साधकके कार्योसे प्रभावित हो सकता है, तब उत्पन्न होती है जब कोई भारी विश्वास-धात या आध्यात्मिक जीवनके मुख्य नियमोंका उग्र भंग होता है...अथवा जब साधक माताजी और योगका सुनिञ्चित रूपसे विरोधी बन गया होता है। परन्तु तब यह प्रणामके समय अप्रसन्नताका विशेष प्रकाशन नहीं विल्क कृपाके दानका वापिस ने नेना होता है जो एक विलकुल भिन्न वात है।

बहुत-से साघकोको यह सोचनेकी आदत है कि माताजी नाराज है, उन्हें मुसकान नहीं दे रही, कुपित है, जब कि बात इससे विलकुल उलटी होती है। ऐसा साधारणतया तब होता है जब उनकी अपनी चेतना शान्त नहीं होती अथवा जब वे अपने दोषों या उन अशुद्ध क्रियाओं या गलत कार्यों के विषयमें सोच रहें होते हैं या उनसे सचेतन होते हैं जो उन्होंने किये हो। यह विचार कि माताजी कुपित है एक कल्पना ही है, यदि कोई ऐसी चीज हो जो सामान्यतया नहीं होती तो वह स्वय साधकमें होती है, माताजीमें नहीं।

माताजीकी शक्ति सर्वथा मुचार रूपसे और धीरे-से उतर सकती है — उसके लिये हृदयके धडकने, सिरमे चक्कर आने या जी मतलानेकी कोई जरूरत नहीं।

माताजी तुमपर जरा भी गुस्से नहीं थी। मैं समभता हूँ तुमने आशा की थी कि वे गुस्से होगी और फिर वैसी ही तुम उन्हें देखते हो? सभी साधक ऐमा ही करते हैं — और माताजीके चेहरे या ढगमे अपनी ही कल्पनाकी चीजोको देखनेकी इस आदतसे मैं उन्हें अभी मुक्त नहीं कर पाया।

प्र० – हम तो इसपर बहुत अधिक निर्भर करते हैं कि माताजीके तरीकोमे हमारे लिये उनका प्रेम प्रकट होता दीस्रता है या नहीं? हमें लगता है कि इसे पानेपर हम उन्नति कर सकते हैं।

उ०-- प्रेमके भौतिक प्रकाशनकी यह माग मिटनी ही चाहिये। यह साधनाके मार्गमे एक भयद्भर रोडा है। इस मागकी तुष्टिके द्वारा की गई प्रगति एक असुरक्षित प्रगति है जो इसे लानेवाली शक्तिके द्वारा ही किमी भी क्षण नष्ट की जा सकती है।

x € 39-09-2

प्रo- मैंने सुना है कि बहुत-सी साधिकाएं माताजीसे इतना अधिक प्रेम करती हैं कि वे उनके लिये मर-मिटनेको तैयार है। परन्तु यदि उनसे माताजीका प्रेम भौतिक रूपमें कर्तई प्रकट न हो तो वे उनसे प्रेम नहीं कर पाती और कुछ-एक तो विद्रोह, रोना-धोना या उपवास तक शुरू कर देती है।

उ० - यह तो स्व-प्रेम ही है जो उनसे ऐसा कराता है। यह विलकुल उसी प्रकारका प्राणिक प्रेम है जो लोगोंमें वाहरी दुनियामें होता है (किसीसे अपने ही लिये प्रेम करना, अपने प्रेमपात्रके लिये नहीं)। यहां साधनामे भला उसका क्या लाभ ? वह केवल वाधक ही हो सकता है।

१५-१०-१६३५

वास्तवमें मन नहीं विलक निम्नतर प्राण प्रणामके वाद विक्षुट्य हो उठता है —वाकी सब चीजें सुभावोंके रूपमें अन्दर आती हैं, क्योंकि इस विक्षोभके द्वारा उनके लिये दरवाजा खुल गया होता है। साधना नष्ट करनेके लिये विरोधी शक्तिके पास कुछ निश्चित युक्तियां है और उनमेंसे एक है निम्नतर प्राणमें इस धारणाका होना कि प्रणामके समय पूर्ण रूपसे आशीर्वाद नहीं मिला है या मुस्कराहट नहीं मिली है या ठीक तरहकी मुस्कराहट नहीं मिली है या माताजीका चेहरा गंभीर और कठोर था। जो कोई इस भावको अपने अन्दर आने देता है उसीके मनमें तुरत विद्रोह, अवसाद या असन्तोषके सुभाव आ युसते हैं। उसके लिये वस यही करना आवश्यक है कि इस भावको स्वीकार करनेकी समस्त वृत्तिको यह जानते हुए कि यह विरोधी शक्तिके यहांसे आई हुई विपकी वृंद है, धैर्यपूर्वक निकाल फेंका जाय।

२८-७-१६३६

निश्चय ही तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें यह समभाती है कि माताजी प्रणामके समय तुम्हारे प्रति 'उदासीन' या 'कठोर' थी। माताजी तो, इसके विरुद्ध, तुम्हें सहायता करनेके लिये आशीर्वाद देती हुई विशेष रूपसे एकाग्र हुई थीं। यहांपर कुछ साधक ऐसे हैं जो, जब-जब माताजी एकाग्र होती है तब-तब यह पूछते हैं कि "आज आप मेरे ऊपर नाराज और कठोर क्यों थी?" फिर कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो, नित्यके साधारण बर्तावमें जरा-सा भी अन्तर पड़ा कि, चिल्ला उठते हैं और यह मान बैठते है कि निश्चय ही उसमें माताजीका कोई उद्देश्य होगा और वह उद्देश्य निश्चय ही उनके प्रतिकृल होगा, उदासीनता या अप्रसन्नताका कोई उद्देश्य होगा, और बहुत बार जब वे उन्हें उत्साह देनेके लिये रोजसे अधिक हंसती हैं तब वे उन्हें लिखते हैं कि आज आप बहुत गंभीर थी और जरा भी नहीं हंसी। इस छूतकी वीमारीको अपने पास मत फटकने दो और उनके जैसा मत बनो; क्योंकि जो सहायता दी जाती है उसके लिये यह वात बहुत बड़ी वाधा उत्पन्न करती है और प्राणगत भीपण उपद्रवोंके लिये दरवाजा स्रोल देती है। विश्वास और भरोसा रखते हुए महज श्रीमांकी संहायता की ओर अपनेको सोलो, यही उनसे अपनेको बहुत दूर अनभव न करनेका सबसे अच्छा उपाय है।

श्रीमांको उस समय यह नहीं मालूम था कि 'अ' के साथ तुम्हारी वातचीत हुई थी। अतएव तुम्हारा यह अनुमान है कि वही उनकी काल्पनिक नाराजगी का कारण होगा, विलकुल निराधार है। यह समभाना एकदम गलत है कि माताजी सायकोपर अप्रसन्न और कुढ़ होती हैं और उस भावको अपने कार्योंके ढारा प्रणामके समय प्रकट करती हैं। भगवान् या श्रीमांके विषयमें ऐसे विचार बनाना एक बहुत बड़ी भूल है और तुम्हें ऐसी बातके चंगुलमें नहीं फंसना चाहिये।

X=39-0-X

प्रणामके समय जब माताजी नहीं हंसती-मुस्करातीं तो उसका कारण कोई नहीं होता; बिल्क करीव-करीब हर प्रसंगमें ऐसा कारण होता है जिसका साधक के किसी कार्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता,—जो किया हो रही है उसमें तल्लीन या एकाग्र होनेके कारण यह होता है। जैसा कि तुम कहते हो, उससे कुछ भी नही आता-जाता — मुख्य वात यह है कि जो ग्रहण करनेकी चीज है उसे ग्रहण किया जाय।

8-88-8838

यह समभना भूल है कि माताजीके न मुस्करानेका मतलब है उनकी अप्रसन्नता या साधकके अन्दरकी किसी अनुचित चीजकी नामंजूरी। अधिकतर यह महज तल्लीनताका या आन्तरिक एकाग्रताका चिह्न होता है। इस मौकेपर माताजी तुम्हारे अन्तरात्मासे एक प्रश्न पूछ रही थी।

7 € 3 9 - 0 - 9 €

यह बहुत शोचनीय वात है कि तुमने इस विचारको अपने अन्दर आने तथा तुम्हें अस्तव्यस्त करने दिया कि माताजी तुम्हारे साथ कड़ाईसे व्यवहार कर रही है। ये विचार कभी सच्चे नहीं होते और जब कभी कोई साधक इनमें ग्रस्त हो जाता है तो पुरानी चेष्टाएं उसपर सदा ही आक्रमण करती है। माताजी का प्रेम और दया तुम्हारे लिये सदा वैसे-के-वैसे रहे हैं और सदा वैसे-के-वैसे रहेंगें, अतः तुम्हें इस विचारको कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिये कि वे अप्रसन्न या कठोर है। परन्तु चाहे जो भी भूलें या कठिनाइयां हों, हमारी सहायता तुम्हारे साथ रहेगी और माताजीकी शक्ति तुम्हें उनसे बाहर निकाल लाने और उस चैत्य उन्मीलन एवं शान्तिको फिरसे प्राप्त करानेके लिये कार्य करेगी जो तुम्हें इस बार बहुत दिनोंतक प्राप्त रहे और जो कुछ समय बाद अवश्य हीं लौट आयेंगे तथा स्थायी हो जायंगे।

१६-११-१६३५

प्र० - जब लोग देखते है कि माताजी मुसकरानेकी जगह गंभीर दिखाई दे रही है तो वे व्याकुल हो उठते है। उन्हें यह अनुभव न करना कठिन लगता है कि उन्होंने किसी-न-किमी प्रकार माताजी-को नाराज किया है।

उ०— इस कठिनाईका सारा आधार ही गलत है। यह विचार गलत है कि यदि माताजी गभीर है तो अवश्यमेव उसका कारण "मुभ्न" से उनकी किसी प्रकारकी व्यक्तिगत नाराजगी ही है— "मुभ्न" का मतलब है ऐसा हर एक साधक जो शिकायत करता है कि नाराजगीका कारण "मैं" ही हूँ। मैंने इन शिकायतोंपर सौ वार यह बात दुहरायी है कि असलमें ऐसा नहीं है, किन्तु कोई भी व्यक्ति इस विचारको छोडना नहीं चाहता— यह अहके लिये इतना बहुमूल्य है। माताजीकी गम्भीरताका कारण होता है— किसी कार्यमें जिसे वे कर रही होती है एक प्रकारकी तल्लीनता अथवा, बहुत बार, वातावरणमें विद्यमान विरोधी शक्तियोंका कोई प्रवल आक्रमण।

X = 39-8-38

प्र०- कभी-कभी माताजी हमपर मुसकानके साथ दृष्टि डालती हैं मानों वे प्रसन्न हों; किन्ही और समयोंमें विलकुल भिन्न प्रकारसे, कुछ गम्भीर ढंगसे।

उ०- ऐसा क्यों न हो ? क्या माताजी गम्भीर, अपनेमे ही लीन नही हो सकती ? अथवा क्या तुम सोचते हो कि साधकोंसे नाराजगी ही उन्हें ऐसा बना सकती है ?

१८-६-१६३३

प्र० — जब लोग प्रणामके लिये माताजीके सामनेसे गुजर रहे होते हैं तो कभी-कभी व्यक्ति वातावरणसे एक प्रकारका विपाद पकड़ लेता है; वह मुख्यतया माताजीके मुसकराने या न मुसकरानेसे सम्बद्ध होता है।

उ० - उसका कारण यह है कि बहुत-से साधक इस विचारसे ओतप्रोत है। माता-जीसे कुछ ग्रहण करनेके लिये शान्त और एकाग्र रहनेके स्थानपर वे यह देखनेके लिये उनपर दृष्टि डाल रहे होते हैं कि वे मुसकराती हैं या नहीं अथवा कैसे मुसकराती हैं या क्या करती हैं। अतएव वायुमण्डल इसी चीजसे भरा है। ६-१०-१६३३ प्र० जब भौतिक सत्ताका श्रीमांकी दृष्टिसे मिलन होता है तो वह उनकी मुसकानकी आवश्यकता अनुभव करती है। क्या यह एक प्रकारकी कामना है?

उ० — हां। जब मुसकान प्राप्त न हो तो तुम्हारे अन्दर किसी प्रकारकी खल-वली नहीं होनी चाहिये (यह जानते हुए कि उसका अभाव अप्रसन्नताका या इस प्रकारकी किसी भी वस्तुका चिह्न नहीं) — तब उसे प्राप्त करनेका आनन्द अधिक शृद्ध होगा।

११-१२-१६३३

निश्चय ही तुम्हें अपने प्राणकी मांगको और तुम्हारी साधनामें वह जो गडवड़ी उत्पन्न कर रही है उसको दूर फेंक देना चाहिये। माताजी सवकी ओर मुस्कराती है; यह बात नहीं है कि कुछ लोगोंके लिये उसे रोक लेती और दूसरोंको बांटती हैं। लोग जो अन्यथा समभते है उसका कारण यह होता है कि कोई प्राणगत विक्षोभ, अवसाद या मांग अथवा ईर्ष्या, द्वेप या प्रतियोगिता करनेकी कोई भावना उनकी दृष्टिको विकृत कर देती है।

२७-२-१६३३

उस दिन माताजी किसीके लिये नहीं मुस्कराई। वह व्यक्तिगत रूपसे तुम्हारे लिये ही नहीं था। एक विशेष प्रकारकी शक्ति उनके अन्दर कार्य कर रहीं थी जिसने सामान्य तरीकेसे कार्य नहीं किया।

80-8-8638

यदि माताजी प्रणामके समय साधकके सिरपर अपना हाय नही रखती तो इसका मतलव यह नहीं है कि वे नाराज है— उसके एकदम दूसरे कारण हो मकते है। लोगोंका यही विचार है पर वे इस विषयमें एकदम गलत हैं। कुछ दिन हुए माताजीने दो दिनोंतक प्रणामके समय एक साधिकाके सिरपर

अपना हाथ नही रसा। लोगोंने उसकी खिल्ली उड़ायी और उसे नीची नजरसे देखा। परन्तु सच वात यह थी कि उसे अद्भुत अनुभूतियां हो रही थीं और प्रणामके समय साधारण दिनोंकी अपेक्षा वह माताजीसे अधिक शक्ति पा रही थी। यह समूची भावना ही एक भूल है।

2-5-8833

प्रo- यदि अहं माताजीके मुसकराने या हमारे सिरपर हाथ रखनेसे चूक जानेके अनुसार अपने विद्रोहका निश्चय करता है तो यह कैसी बात है कि कई बार वह उनके ऐसा करनेसे चूक जानेपर भी शांत रह पाता है?

उ० - अहं इन चीजोंके अनुसार कार्य तभी करता है जब वह प्रवल होता है; जब वह प्रवल नहीं होता या वहां होता ही नहीं तो ये प्रेरक भाव कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकते। सारा प्रश्न यह है कि क्या सत्ताका नेतृत्व अहं करता है या और कोई भाग। यदि नेतृत्व उच्चतर चेतना करती हो तो चाहे माताजी जरा भी न मुसकरायें या हाथ विलकुल न रखें तो भी अहंमय प्रतिक्रिया कतई नहीं होगी। एक बार एक साधिकाके साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि माताजी समाधिमें यी — परिणाम यह हुआ कि उस साधिकाको उससे अधिक वल एवं आनन्द प्राप्त हुआ जो माताजीके पूरा हाथ रखनेपर उसे पहले कभी भी प्राप्त हुआ था।

x = 39-99-99

प्र०- कल ऐसा हुआ कि प्रणामके समय माताजीने मुक्ते मेरे सिरपर हाय रखकर आशीर्वाद नहीं दिया। किन्तु मैं प्रतिदिनकी अपेक्षा अधिक आनन्दित और प्रफुल्लित हुआ। इससे मुक्ते अधिक आह्लाद क्यो मिला? ऐसा केवल मेरे साथ ही क्यों होता है?

उ०- ऐसी बात नहीं। दूसरोंके साथ भी ऐसा ही चुका है। उनमेंसे कम-से-कम एक (साधिका) को ऐसा भान हुआ था। उसे एक ऐसे अवसरपर माताजी- की शक्ति प्रतिदिनकी और साधारण अवसरोंकी अपेक्षा भी अधिक अपने अन्दर प्रवाहित होती अनुभूत हुई थी।

यह ठीक नहीं है। ऐसे उदाहरण भी है जिनमें माताजी विलकुल नहीं मुस्कुराई और न (समाधिमें रहनेके कारण) हाथ ही रसा, फिर भी समुचित और ग्रहणशील मनोभाव बनाये रखनेके कारण साधकने पहलेके किसी भी समयसे बहुत अधिक ग्रहण किया।

माताजीकी रहस्यपूर्ण मुस्कानके विषयमें तुम्हारा ख्याल तुम्हारी अपनी कल्पना है — माताजी कहती है कि वह अत्यन्त करुणाके साथ मुस्कुराई थी और उन्होंने तुम्हारे प्रति यथासम्भव अत्यन्त साहाय्यपूर्ण मनोभाव ही ग्रहण किया था। मैंने तुम्हें पहले भी लिखा था कि तुम्हें अपने और श्रीमांके वीच इन सब कल्पनाओंको कभी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि जो सहायता दी जाती है उसे ये तुमसे दूर धकेल देती है। ये कल्पनाएं और तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव — ये सब उन्हीं प्राणमय शक्तियोंके सुभाव हैं जो तुम्हें इसलिये उद्दिग्न कर रही है कि तुम इस उपद्रवसे मुक्त न हो जाओ।

मेरी सहायता और श्रीमांकी सहायता मौजूद है — तुम्हें वस इन सबसे मुक्त होनेके लिये उसकी ओर अपनेको स्रोल रखना होगा।

२७-३-१६३३

तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि माताजी नाराज होंगी? हमने स्वयं तुमसे कहा है कि प्रत्येक चीज साफ-साफ लिखो और कोई चीज मत छिपाओ — सो, इसकी जरा भी सम्भावना नहीं है कि जो कुछ तुम लिखोगे उससे वे असन्तुष्ट होंगी। इसके अलावा, वे साधना और मानवीय प्रकृतिकी कठिनाइयोंको खूव अच्छी तरह जानती हैं और अगर साधकमें सदिच्छा और सच्ची अभीप्ता हो, जैसी कि तुममें है, तो किमी क्षण कोई ठोकर खाने या भूल कर बैठनेकी कारण साधकके प्रति उनके मनोभावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। माताजीका

स्याल है कि तुम्हे गलत धारणा हो गयी होगी कि उन्होंने वस थोड़ा-सा ही हाथ रखा — क्योंकि उन्होंने ठोक वैसा ही तुम्हारे साथ किया जैसा कि वरावर करती है और ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे उसमें कोई परिवर्तन हो। १७-४-१६३३

मै विलकुल नहीं समभ पाता कि तुम यह क्यों सोचते हो कि, चाहे किसी भी कारणसे क्यो न हो, माताजी तुमसे नाराज थी। वे तुम्हारे साथ जैसी रहा करती है, ठीक वैसी ही थी। अगर त्मने कोई भूल भी की तो भी अब उनकी प्रवृत्ति यही है कि वे भूलोंकी उपेक्षा करे और सब कुछ ठीक करनेके लिये दिव्य ज्योति तथा साधकके चेत्य पुरुषके दवावके अधीन छोड दें। परन्तु तुमने जो 'अ' के साथ फेच क्लास बन्द कर देना चाहा था उसके कारण या ऐसे ही किसी तुच्छ कारणसे भला वे क्या कभी नाराज होंगी? तुम अपना क्लास जारी रखोगे या बन्द कर दोगे -- यह एक ऐसे व्योरेकी वात है जिसे तुम्हारे मनकी अवस्था तथा तुम्हारी साधनाकी अवस्थाको देखते हए तै करना होगा और यह दोनो ही दृष्टियोंसे तै की जा सकती है। यह आश्चर्यकी बात है कि तुम यह समभो कि ऐसी मामूली वातपर भी माताजी नाराजी दिखा सकती है। तुम्हें इस तरहकी स्नायविक दुर्वलतासे मुक्त होना चाहिये और कल्पनाओंके द्वारा अपनी अच्छी स्थितिको नही विगाडना चाहिये — कारण, यह वस एक कल्पना है क्योंकि इसके पीछे कोई भी सत्य नहीं। अधिक पूर्ण विश्वास बनाय रखो और जहां कोई कठिनाई नहीं है वहां अपने मनको कठिनाइया पैदा मत करने दो।

चायके सम्बन्धमे माताजी तिनक भी नाराज नहीं थी; उसके लिये भना वे क्यों नाराज होती? और वे तुम्हारे ऊपर भी एकदम नाराज नहीं थी। रोजकी तरह ही वे तुम्हारी ओर मुस्कुराई—तुम शायद और कोई बात सोच रहे होंगे और उसे देखा नहीं होगा। अतएव तुम्हारे उदास होनेका कोई कारण नहीं हैं— तुम्हें इन सब विचारोंको एक ओर फेंक देना चाहिये, माताजी ऐसी तुच्छ बातोंपर नाराज नहीं हुआ करती।

एकदम ठीक, मैं कहता हूँ "माताजीका मुस्कुराना या न मुस्कुराना तुम्हारे अन्दरकी किसी चीजसे कोई सम्बन्ध नही रखता।" मै यह भी कहता हूँ कि "तुम्हारा स्वयं सचेतन होना ही, माताजीका कोई असन्तोष नही, तुम्हें सचेतन बनाता है — उनकी महज उपस्थिति ही वह चीज है जो तुम्हारे लिये अपने विषयमें सचेतन होना सम्भव बनाती है, कोई नाराजी, कोई उदासी-भरी दृष्टि ऐसा नहीं करती।"

ऐसी कोई सम्भावनां नहीं कि माताजी तुमपर वैसी "दृष्टि" डालें जिससे तुम डर रहे हो। अपनी ओरसे किसी ऐसी चीजकी कल्पना मत करों जो है ही नहीं — कितने ही लोग फिर भी ऐसा कर रहे हैं!

निस्सन्देह, यह पुरानी प्राण-सत्ताकी खड़ी की हई पुरानी बाधा है जो दूर की जा रही है और उसीके कारण यह भूँभलाहट तथा माताजीकी अप्रसन्नताके विषयमें ये सुभाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि, सच पूछा जाय तो, श्रीमांके मनमें तुम्हारे विरुद्ध किसी प्रकारका असन्तोप नही था और यह विचार साधा-रणतया साधकके मनमें दिया हुआ उस शक्तिका सुमाव होता है जो चले जाने-की इच्छा या कोई अन्य प्रकारका असन्तीप या अवसाद उत्पन्न करना चाहती है। यह एक अद्भुत ढंगका भ्रम है जिसने, मानो, आधमके वातावरणमें अपनी जड़ जमा ली है और यह व्यक्तिगत प्राण-सत्ताके द्वारा उतना पोषण नहीं पाता जितना कि उन शक्तियोंके द्वारा पाता है, जो अगर सम्भव हो तो, साधनाको ही भंग कर देनेके लिये उसपर कार्य करती हैं। इस चीजको तुम्हें जरा भी प्रथय नहीं देना चाहिये अन्यथा यह चाहे जितना भी उपद्रव खड़ा कर सकती है। समुचित नींदका अभाव स्वभावतः ही स्नायुओंमें थकावटकी एक अवस्था ले आता है और वह थकावट इन चीजोंके आनेमें सहायता करती है - क्यों-कि ये चीजें भौतिक चेतनाके भीतरसे आक्रमण करती है और अगर किसी तरह वह यकावट उस चेतनाको तामसिक वना दे तो उनका प्रवेश करना अधिक आसान हो जाता है। 3839-3-28

माताजीका रुख तुम्हारे प्रति किसी तरह बदला नहीं है और न वह तुमसे निराग ही हुई है - वह तो स्वय तुम्हारी ही मानसिक अवस्थासे आया हुआ एक सभाव है और माताजीके ऊपर असन्तोप और अयोग्यताका अपना भूठा बोध आरोपित कर रहा है। अपना भाव बदलने या निराश होनेका उनके पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारे अन्दरकी प्राणगत बाधाओंको हमेशासे जानती है और फिर भी उन्होंने आशा की थी, और अब भी करती है कि तुम इन्हें जीत सकोगे। कुछ चीजोंको, जो मानव-स्वभावके मुलमें ही निहित प्रतीत होती है, परिवर्तित करनेकी प्रकार करना सबसे अच्छे साधकोंके लिये भी कठिन सिद्ध हो रहा है, परन्तु कठिनाईका होना असमर्थताका प्रमाण नहीं है। चले जानेकी ठीक इस प्रेरणाको ही तुम्हे अपने अन्दर घुसने न देना चाहिये - क्योंकि जवतक ये शक्तियां यह समभती है कि वे ऐसा करा सकती है तवतक वे इस वातपर यथाशक्ति जोर देती रहेंगी। तुम्हें अपने उस अंगमें माताजीकी शक्तिकी ओर अधिक खुलना भी चाहिये और इसके लिये माताजीके असन्तोष या उनके प्रेमके अभावसे सम्बन्धित इस सुभावसे छुटकारा पाना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रणामके समय प्रतिकिया उत्पन्न करता है। हमारी सहायता, सहारा, प्रेम सब पहलेकी तरह ही बरावर मौजद है - उनकी ओर अपनेको सुला रसो और उनकी सहायतासे इन सुभावोंको दूर भगाओ।

0839-9-35

माताजीने ठीक रोजकी तरह ही अपना हाय रखा या। और केवल इतना ही नहीं, विल्क ज्यों ही उन्होंने देखा कि तुम्हारी आन्तर स्थितिको विशेष सहायता की आवश्यकता है त्यों ही उन्होंने सहायता देनेकी कोशिश की। परन्तु, जब कि तुम इस अवस्थामें हो, यह दुर्भाग्यकी बात है कि तुम दु.ख-शोककी भावनामें इनने अधिक डूब गये हो कि ऐसा और कोई भी अनुभव नहीं कर पाते जो कि दु.ख-कप्टमे सहायता या वृद्धि नहीं करता। हमारी सहायता सर्वदा तुम्हें प्राप्त है; ऐसा कोई कारण हींगज नहीं है कि हम उसे वापस ने लें। अगर कोई आश्रममे घोर विपत्तिमें होता है तो वह विपत्ति हमारे ऊपर पड़ती है और उसमें भी अधिक माताजीके ऊपर — अतएव यह मानना मूर्वतापूर्ण है कि किसी आदमीका दु.ख देसकर हमें आनन्द हो सकता है। दु:स-कप्ट, योमानी, प्राणिक तूफान (कामना-वासना, विद्रोह, कोघ) इत्यादि इतनी अधिक विपरीत चीजें हैं जिन्हें दूर करनेका हम प्रयाम कर रहे हैं और इमलिये हमारे

कार्यमें बाधाएं हैं। जितना शीघ्र सम्भव हो, उनका अन्त कर देना ही एकमात्र संकल्प है जिसे हम रख सकते है, न कि उन्हें बनाये रखनेकी इच्छा।

काश, जब ये तूफान आते है तब तुम यदि कही अपने अन्दर इनसे अलग हट आनेकी शक्ति प्राप्त कर पाते, जो प्रेरणा या विचार उठते है उनके प्रवाहमें न वह जाते! तब ऐसी कोई चीज होती जो सहारेको अनुभव कर पाती और इन शक्तियोंके विरुद्ध प्रतिक्रिया करनेमें भी समर्थ होती।

25-5-8E3X

\* \* \*

यह पूर्णरूपसे गलत बात है कि आज माताजी तुम्हें दूर ठेल रही थी। ऐसे दिन हो सकते हैं जब वे गम्भीरतामें डूव जायं और इसलिये वाह्य रूपमें उन्हें घ्यान न रहे कि उनका हाथ क्या कर रहा है। परन्तु आज तो उन्होंने विशेष रूपसे तुम्हारी ओर घ्यान दिया था और प्रणामके समय शान्ति और समता लाने और कठिनाईको दूर करनेके लिये तुम्हारे ऊपर वे शक्तिका प्रयोग कर रही थी। यदि उन्होंने अपनी हथेली या अन्य किसी चीजसे कार्य किया भी हो तो वह इसी कार्यके लिये। इस विषयमें कोई भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे आज अपने कार्य और उद्देश्यके विषयमें विशेष रूपसे सचेतन थी। हुआ यह होगा कि तुम्हारे अन्दरकी किसी चीजने दवावका अनुभव किया और हस्तक्षेप करके इस सुभावके द्वारा तुम्हारे भौतिक मनको प्रभावित किया होगा कि माताजी कठिनाईको नहीं, तुम्हें ही धकेल रही हैं। यह बहुत स्पष्ट उदा-हरण है कि साधकोंके लिये गलत अनुमान करना और माताजी जो कुछ कर रही हों उसको उल्टे रूपमें समभना कितना आसान है। अनेक वार जब उन्होंने उनकी कठिनाइयोंको बाहर ढकेलते हुए उन्हें सहायता देनेके लिये अत्यिकि एकाग्रताकी तब उन्होंने (साधकोंने) उन्हें लिखा — "आज सबेरे आप मेरे प्रति बहुत कठोर और नाराज थीं।" इन गलत प्रतिक्रियाओंसे बचनेका एक-मात्र उपाय यह है कि माताजीपर पूर्ण चैत्यपुरुषोचित आस्था रखी जाय और यह विश्वास किया जाय कि माताजी जो कुछ कर रही है वह सब उनके भलेके लिये है और भगवती माताके तत्त्वावधानमें उनके होनेके कारण कर रही हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रही हैं। तब इस तरहकी कोई भी बात घटित नहीं होगी। जो लोग ऐसा करेंगे वें उनकी एकाग्रताकी, अगर वे अपनी तल्लीनताके कारण हाथसे न छुएं या न मुस्कुरायें तो भी, पूरी सहायता प्राप्त कर सकते है। इसी कारण मैं लगातार साधकोंने कहता आ रहा हूँ कि प्रणामके

समय माताजीके बाह्य स्वरूप या क्रियाओंका वे अपना निजी अर्थ न लगावें —क्योंकि ये अर्थ सर्वदा ही गलत होंगे और निराधार अवसाद और आक्रमणके लिये दरवाजा खोल देगे।

23-8-8634

\* \* \*

मुस्कान और स्पर्ध-सम्बन्धी इस आवेशको जीतना होगा और इसका त्याग करना होगा, क्योंकि यह साधकोंको विचलित करने और उनकी उन्नतिको रोकनेके लिये विरोधी शक्तियोंका एक साधन बन गया है। मैंने बहुतसे ऐसे प्रसंग देखे हैं जिनमें साधक अच्छी तरह चल रहा है या यहांतक कि ऊंची अनुभतियां पा रहा है और उसकी चेतनामें परिवर्तन आ रहा है और अकस्मात् उसकी कल्पना आ उपस्थित होती है और सब कुछ अस्त-व्यस्तता, विद्रोह, शोक-संताप और निराशामें परिणत हो जाता है और आन्तरिक कार्य रुक जाता है और खतरेमें पड़ जाता है। अधिकतर क्षेत्रोंमें इस आक्रमणके साथ-साथ इन्द्रियों-में भ्रम उत्पन्न होता है जिससे यदि माताजी रोजकी अपेक्षा अधिक मुस्कुराती है अथवा अपनी सारी शक्ति लगाकर आशीर्वाद देती है तो भी उनसे कहा जाता है कि "आप नहीं मुस्कुराई, आपने स्पर्श नहीं किया" या "आपने मुश्किलसे स्पर्श किया।" फिर ऐसे उदाहरण भी बहुतेरे देखे गये हैं -- माताजी मुभसे कहती है, "मैन 'अ' को घवड़ाया हुआ देखा या उसकी ओर एक सुभाव आते हुए देखा और मै उसकी ओर बहुत करुणाके साथ हंसी और उसे आशीर्वाद दिया'', और फिर भी वादमे हम उससे एकदम उलटी वात, ''आप नही मुस्कुराई आदि" की स्थापना करनेवाला पत्र पाते हैं। और तुम मव माताजीपर भूठका आरोप करनेके लिये तैयार बैठे हो, क्योंकि तुमने समभा कि तुमने देखा और तुम्हारी इन्द्रियोंको कोई धोखा नहीं हो सकता! मानो विक्षुव्य मन इद्रिय-दर्शनको भी विकृत न करता हो! मानो मनोविज्ञानका यह एक सामान्य तथ्य न हो कि मनुष्य अपनी मानसिक स्थिति या विचारके अनुसार धारणा बनाता है! यदि मुस्कान या स्पर्श कम भी हों तो ये ऐसे उलाहनोंके कारण नहीं होने चाहियें यदि उनके पीछे कोई इरादा न हो और हमने तुम सबको वार-वार चेतावनी दी है कि उनमें एकदम कोई भी इरादा नहीं है। नि:सन्देह, कारण यह है कि साधक माताजीके प्रति प्राणगत मानवीय प्रेमकी कियाओंका प्रयोग करते है और साघारण प्राणगत मानवीय प्रेम अविश्वास, गलतफहमी, र्डप्या, कोघ और निराया आदि विरोधी गतियोंसे भरा होता है। परन्तु योगमें

यह अत्यन्त अवांछनीय है — क्योंकि यहां माताजीपर विश्वास, उनके दिव्य प्रेमपर श्रद्धा रखना बहुत आवश्यक है; जो कोई चीज इसे अस्वीकार करती या विकृत करती है वह वाधाओं और अनुचित प्रतिक्रियाओंके लिये दरवाजा खोलती है। ऐसी वात नहीं कि प्राणमें प्रेम होना ही नहीं चाहिये। विल्क उसे इन सब प्रतिक्रियाओंको दूर कर अपनेको शुद्ध करना चाहिये और चैत्य पुरुपके विश्वास और आस्थायुक्त आत्मवानको अपने अन्दर स्थापित करना चाहिये। तब फिर पूरी-पूरी उन्नति हो सकती है।

30-8-8834

इन सब चीजोंका पूर्णरूपेण त्याग होना चाहिये। जब ये उठती है तब प्रायः ही चेतनाको इतना अधिक ऐंठ देती है कि कभी-कभी तो स्वय दृष्टिको और बराबर ही बोधको भ्रमपूर्ण बना देती हैं। माताजीने निरन्तर देखा है कि जिन लोगोंकी ओर वे मुस्कुराई थी वे उनसे कहते हैं कि वे पूर रही यी और कठोर थीं या वे असन्तुष्ट थी जब कि उनमें कोई असन्तोप नहीं था। और फिर उसी आधारपर वे एकदम गलत रास्तेपर चले जाते हैं।

१०-४-१६३

प्र० मैं देखता हूँ कि हर सायंकाल कोई सत्ता यह कहती हुई मुभएर भूठे सुभाव फेंकती है; "भगवान् तुम्हें पसन्द नही करते।" हालमें उन सुभावोंकी आग्रह - शक्ति बढ़ गई है। मैं उन्हें वाहर फेंकनेके लिये भरसक यत्न करता हूँ पर कुछ भी सफलता नहीं मिलती। मेरी प्रार्थना है कि माताजी इस सत्ताको मेरे पास आनेसे सदाके लिये रोक दें!

वह सत्ता क्या है? किसी प्राणिक लोककी है क्या?

उ० हां, वह प्राणिक लोकसे आनेवाली एक मिथ्यात्वकी सत्ता है जो यह यत्न करती है कि व्यक्ति उसके भूठे सुभावोंको सत्य मान ले और इस प्रकार उसकी चेतना गड़वड़ा जाय, वह सरल मार्ग छोड़ दे और या तो विषादमें पड़ जाय या फिर माताजीके विरुद्ध हो जाय। यदि तुम उसे सदा ही बाहर फैंकते रहो, उसपर कान देने या विश्वास करनेसे इन्कार करते रहो तो वह लुप्त हो जायगी।

30-3-8633

## माताजीकी मूठी आलोचनाको सुनना उचित नहीं

'अ' को इस विषयमें सावधान कर देना लाभदायी हो सकता है कि वह (माता-जीके विषयमें) इस तरहकी मूर्बतापूर्ण टिप्पणियां न सुने, भले ही वे किसी भी व्यक्तिकी क्यों न हों, और, अगर वह उन्हें सुने तो उनका प्रचार करनेका प्रयास न करे। वह वहुत अच्छी तरह् उन्नित कर रहा था, क्योंकि उसने अपने-को माताजीकी ओर खोल रखा था; अगर वह इस तरहकी मूर्बता अपने मनमें घुसने दे तो वह उसे प्रभावित कर सकती है, माताजीकी ओरसे उसे बन्द कर सकती है और उसकी उन्नित रोक सकती है।

'व' का जहांतक सम्बन्ध है, यदि (माताजीके विषयमें) उसने ऐसी बात कही या सोची तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसी कारण वह हालमें इतनी अधिक बीमारी भोगता रहा है। यदि कोई विरोधी शक्तियोंका प्रचारकर्ता वन जाय और उनके मिथ्यापनको स्वीकार करे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके भीतर कोई चीज विगड जाय।

9-8-877

#### माताजीकी बीमारीके कारण

माताजीपर वहुत उग्र आक्रमण हुआ है और इस बातको दृष्टिमें रसते हुए कि २४ नवम्बरका दिन उनके लिये कितना आयासपूर्ण होगा उन्हें अपनी शित्तयोंका प्रयोग पूर्ण मितव्ययतासे करना होगा। इस बीच उनके लिये हर एकसे मिलने और मबके लिये हार खुना रखनेका प्रश्न बिलकुल नहीं उठता — एक प्रातःकाल ही इस प्रकारका कार्य करनेसे वे बिलकुल थककर चूर हो जायंगी। तुम्हें याद रखना होगा कि उनके लिये दूसरोंके साथ इस प्रकारका भौतिक सम्पर्क कोई निरी सामाजिक या घरेलू भेंट नहीं जिसमें कुछ-एक ऐसी ऊपरी कियाएं करनी होती हैं जिनमें कुछ इघर-उघर होनेपर भी कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। उनके लिये इसका अर्थ है एक प्रकारका आदान-प्रदान, अपनी शक्तियोंको दूसरोंपर उंडेलना और उनसे अच्छी, बुरी और मिश्रित वस्तुओंको ग्रहण करना। इस किया में बहुधा समायोजन और

बहिष्करणका बड़ा भारी श्रम करना पडता है और इससे सभी व्यक्तियोंके तो नहीं पर बहुतोंके मामलेमें उनके गरीरपर कठोर तनाव पडता है। यदि केवल दो या तीन व्यक्तियोंका ही प्रश्न होता तो वह एक भिन्न वात होती; पर यहां तो सारे आश्रमका प्रश्न है, माताजीने अपने दरवाजे खोले नहीं कि यहांका प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी मांग लादनेके लिये तैयार वैठा है। निश्चय ही तुम, उनके स्वास्थ्य और सामर्थ्य लाभ करनेसे पहले, उनपर यह सब भार नहीं डालना चाहते! माताजीने अपने शरीर या स्वास्थ्यकी जमीकी खातिर कभी जरा भी परवा नहीं की और उनके गरीर या स्वास्थ्यकी जो क्षति हुई है उसका एक कारण यह उदासीनता ही रही है, चाहे है यह केवल एक बाहरी कारण ही। अतएव स्वयं कामके हितकी दृष्टिसे भी मुभ्ने इस वातपर आग्रह करना होगा कि वे कार्यका पुनः आरम्भ धीमे-धीमे ही करे और शुरूमें केवल उतना ही काम करें जितना उनका स्वास्थ्य सहन कर सके। मुभ्ने लगता है कि जो भी लोग उनका कुछ ख्याल करते है उन सबको उसी प्रकार अनुभव करना चाहिये जिस प्रकार मैं करता हैं।

97-99-9838

मैंने जल्दी ही लिखनेकी आशा की थी, परन्तु मैं लिख न सका। अतएव, चूँिक आज सबेरे यह पत्र तुम्हें भेजनेका मैंने वादा किया है इसलिये मैं अभी दूसरी वातके विषयमें, वस इतना ही दुहराऊंगा कि मैंने यह नहीं कहा है कि किसी भी अंशमें तुम या साधारण रूपमें साधकगण माताजीकी वीमारीके कारण थे। एक दूसरे आदमीको, जिसने उसी व्यक्तिगत स्थितिसे उसी तरहकी कुछ वात लिखी थी, मैंने उत्तर दिया था कि माताजीकी बीमारी विश्वगत शक्तियोंके साथ संघर्ष होनेके कारण हुई थी जो किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहके दायरेसे बहुत परे था। मैंने भौतिक सम्पर्कके कारण माताजीपर जोर पड़नेकी वातके विषयमें जो लिखा था वह उनके फिरसे काम आरम्भ करनेसे सम्वन्ध रखता था — और उसका सम्वन्ध उन अवस्थाओंसे है जिनमें काम सबसे उत्तम रूपमें हो सकता है ताकि ये शक्तियां भविष्यमें लाभ न उठा सकें। विगत वर्षोमें सम्भवतः वस्तुओंके अनिवार्य विकासके कारण अवस्थाएं विशेष रूपमें कठिन रही है, जिसके लिये मैं किसीको उत्तरदायी नहीं समभता; परन्तु अब जब कि साधना अत्यन्त भौतिक स्तरपर उत्तर आयी है जहां अभी भी विरोधी शक्तियां आधात कर सकती है, यह आवश्यक है कि कुछ परिवर्तन किया जाय और

वह परिवर्तन साधकोंके आन्तरिक मनोभावमें परिवर्तन आनेपर बहुत उत्तम रूपमे साधित हो सकता है; क्योंकि केवल वही इस समय — जबतक कि निश्चित रूपमे अतिमानसिक ज्योति और शक्तिका अवतरण नहीं हो जाता — वाहरी अवस्थाओको अधिक आसान वना सकता है। परन्तु इस विषयमें मैं एक पत्रके पुछल्लेमे कुछ नहीं लिख सकता।

१६-११-१६३१

अभीतक मैंने माताजीकी वीमारीके विषयमें कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इसके लिये इस वातपर विस्तारके साथ विचार करनेकी आवश्यकता होगी कि ऐसे कार्यके केंद्रमें जो लोग होते हैं उन्हें क्या-क्या होना होता है, मानवीय या पायिव प्रकृति और उसकी सीमाओंमेंसे उन्हें स्वयं अपने ऊपर क्या लेना होता है और रूपान्तरकी कितनी अधिक किठनाइयोंको उन्हें सहना पडता है। यह सब अपने-आपमें मनकी समभमें आनेमें ही केवल किठन नहीं है विल्क इसे इस तरह लिखना भी मेरे लिये किठन है जिसमें उन लोगोंकी भी समभमें यह आ जाय जिन्हें हमारी चेतना या हमारी अनुभूति प्राप्त नहीं है। मैं समभता हूँ कि इसे लिखना ही होगा, पर अभी मुभे न तो इसकी आवश्यक रूप-रेखा ही मिली है और न आवश्यक अवकाश।

9 = 39 - 9 - 39

माताजीपर श्रद्धा रसकर वीमारीसे मुक्त हो जाना साधकके लिये बहुत अधिक आसान है, स्वयं माताजीके लिये बीमारीसे मुक्त रहना उतना आसान नहीं —कारण, माताजीके कार्यका स्वरूप ही ऐसा है कि उन्हें साधकोंके साथ अपना तादात्म्य बनाये रस्तना पड़ता है, उनकी सभी कठिनाइयोंको वहन करना पड़ता है, उनकी प्रकृतिके सारे विषको अपने अन्दर ग्रहण करना पड़ता है और उसके साथ-साथ विराट् पार्थिव प्रकृतिकी समस्त कठिनाइयोंको, मृत्यु और रोगकी सम्मावनातकको अपने ऊपर लेना होता है जिसमे कि मुकाबला करके उन्हें स्तम किया जाय। अगर वे ऐसा न करती तो एक भी साधक इस योगकी माधना करनेमें समर्थ न होता। भगवान्को इसलिये मानवत्व ग्रहण करना पड़ता है कि मनुष्य भी भगवान्तक ऊपर उठ सके। यह एक सीधा-सा सत्य

है; पर मालूम होता है कि कोई भी यह समभ नही पाता कि भगवान् यह सब कर सकते हैं और फिर भी मनुष्यसे भिन्न बने रह सकते हैं — फिर भी वे भगवान् वने रह सकते हैं।

5-4-8833

\* \* \*

प्र० — आश्रमके लोग यह विश्वास करते हैं कि उनकी किठनाइयों और वीमारियोंको माताजी अपने ऊपर ले लेती हैं और इसलिये कभी-कभी उन्हें दु:ख भोगना पड़ता है। परन्तु वात यदि ऐसी है तव तो, वहुतसे साधकोंसे उनके ऊपर ऐसी चीजोंकी भयंकर वाढ़-सी आ सकती है। मेरे मनमें यह विचार आता है कि इन किठनाइयों और वीमारियोंमेंसे कुछको मैं अपने ऊपर ले लूँ जिसमें मैं भी उनके साथ मुखपूर्वक दु:ख भोग सकूँ।

उ०- सुखपूर्वक ? और चाहे कुछ हो, पर वह तुम्हारे या हमारे लिये कम-से-कम सुख तो हर्गिज न होगा। उसमें सुख नामकी कोई चीज न होगी।

यह एक सच्चे तथ्यका मानो भहा और स्थल वर्णन है। अपना काम करनेके लिये माताजीको अपनी व्यक्तिगत सत्ता और चेतनाके अन्दर सभी साधकोंका लेना पड़ा; इस तरह व्यक्तिगत रूपसे (केवल निर्वैयक्तिक रूपसे ही नहीं) उनके अन्दर ले लिये जानेके कारण साधकोंके सभी संघर्ष और कठिनाइयां. उनकी बीमारियों आदिके साथ, इस रूपमें माताजीके ऊपर आ पड़ीं जिस रूपमें, यदि उन्होंने पुथक्त्वके आत्मसंरक्षणका त्याग न किया होता तो, न आयी होती। केवल दूसरोंकी बीमारियां ही उनके शरीरपर होनेवाले आक्रमणोंमें नहीं बदली — इनके विषयमें ज्यों ही वे देखती कि वे कहांसे और क्यो आयी है त्यों ही साधारणतया वे उन्हें दूर फेंक देती — विल्क लोगोंकी आंतरिक कठिनाडयों, विद्रोहों, उनके विरुद्ध कोघ और घृणाके उद्गारोंका भी वही या उसमे भी वुरा प्रभाव पड़ा। उनके लिये केवल वही खतरा था (क्योंकि आन्तरिक कठि-नाइयां आसानीसे जीती जा सकती है), पर जड़तत्व और शरीर हमारे योगके दुर्वल या संकटपूर्ण स्थल हैं, क्योंकि यह क्षेत्र आघ्यात्मिक शक्ति द्वारा कभी जीता नहीं गया है, पुराने योगोंने या तो इसे यों ही छोड़ दिया या इसपर केवल छोटी-मोटी मानसिक और प्राणिक शक्तिका ही प्रयोग किया, साधारण आप्या-त्मिक शक्तिका नहीं। यही कारण या कि आश्रम-वातावरणकी अत्यन्त बुरी

अवस्थाके कारण उनके बहुत अधिक बीमार हो जानेके वाद मैंने उनपर दबाव डाला कि वे कुछ समय आंशिक एकान्तवास करें जिसमें उनपर पड़नेवाले दबावका अत्यन्त ठोस अश कुछ कम हो जाय। स्वभावतः ही भौतिक स्तरपर पूरी विजय हो जानेपर सभी बातोंमें क्रांति आ जायगी, पर अभीतक तो यह संघर्षका ही क्षेत्र है।

38-3-8838

प्र० नया यह अनिवार्य नहीं है कि परिवर्तन और रूपांतरकी इस प्रक्रियामें ये वाघाएं, उपद्रव और विद्रोह प्रत्येक साधकके अन्दर उठ खड़े हों? क्या कोई आदमी अपनी साधनाके प्रारम्भमें ही इन सव चीजोंको दूर कर सकता है जिससे माताजीको स्वयं अपने ऊपर लेनेके लिये ये चीजों कम हो जायं?

उ०- पार्थिव चेतनाका स्वरूप और मनुष्य-जातिकी प्रकृति अभी जैसी है उसे देवते हुए ये चीजें कुछ अंगमें अनिवार्य है। केवल थोड़े-से लोग ही इनसे वचते है, उनमें महज कुछ मामूली विरोधी कियाएं होती हैं। परन्तु कुछ समय वाद ये चीजे दूर हो जानी चाहियें। व्यक्तियोंमेंसे तो ये उस प्रकार दूर हो जाती है -- परन्तु इन्हें आश्रमके वातावरणमेंसे दूर करना बहुत कठिन प्रतीत होता है -- एक-न-एक इन्हें वरावर लेता रहता है और उससे ये दूसरोंमें भी फैलनेकी चेप्टा करती है। निश्चय ही, इसका कारण यह है कि अज्ञानके अनुसार जीवनके तत्त्वोंमेंसे एक तत्त्व इनके पीछे विद्यमान है -- वह है गहराई तक जड़ जमाये हुई प्राण-प्रकृतिकी एक प्रवृत्ति। परन्तु साधनाका उद्देश्य ही है उसे जीतना और उसके स्थानपर एक सत्यतर और दिव्यतर प्राण-शक्तिको ला विठाना। १-४-१६३४

जो कुछ तुमने देवा वह ठीक है; पर साधकका भाव यदि सच्चा चैत्य भाव हो तो माताजीको कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता; अपने ऊपर कोई चीज आये विना वे साधकोंपर कार्य कर सकती हैं।

27-8-8830

माताजीपर फेंकी हुई साधकोंकी अशुद्धियोंके कारण ऐसा हुआ है।

भौतिक प्रकृतिका रूपान्तर होनेसे पहले इसका कोई उपाय निकालना सम्भव नहीं प्रतीत होता। यदि माताजी अपने और साधकोंके बीच एक आन्तरिक दीवाल खड़ी कर दें तो यह नहीं होगा, पर साधक माताजीसे कुछ भी पानेमें असमर्थ होंगे। अगर सब लोग अधिक सावधान होकर अपनी गम्भीरतर और उच्चतम चेतनाके साथ उनके पास आयें तो इन चीजोंके होनेकी सम्भावना कम होगी।

दूसरोंको सहायता करनेका खतरा उनकी किठनाइयोंको अपने ऊपर लेनेका खतरा है। अगर कोई अपनेको पृथक् रखते हुए सहायता कर सके तो फिर ऐसा नही होता। परन्तु सहायता करनेके समय उस व्यक्तिको अंशतः या मूलतः अपने बृहत्तर आत्मामें ले लेनेको प्रवृत्ति रहती है। यही चीज माताजीको साधकोंके साथ करनी पड़ती है और यही कारण है कि उन्हें कभी-कभी दुःख भेलना पड़ता है, क्योंकि कोई मनुष्य हमेशा किसी......से सावधान नही रह सकता।

जब मनुष्य तल्लीन होता है या काममें लगा होता है तब सर्वदा ही यह किठनाई होती है कि जिस व्यक्तिको सहायता दी जाती है वह तुम्हारी शक्तियोंको आहरण करने और खींचनेका अम्यासी हो जाता है, वह तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ देता कि तुम जो दे सको या जो देना उचित हो बस उतना ही उसे दो। अन्य छोटी-छोटी बहुत-सी बातोंका सामना सहायता करनेवालेको करना पड़ता है।

२६-१-१६३५

\* \* \*

ऐसे बहुत-से लोग है जिन्होंने अतीत कालमें ऐसा किया। मुफे मालूम नहीं कि वह अब भी ऐसा करता है। परन्तु माताजीपर फेंके गये सब बुरे विचार या उनपर मलिनताओंका फेंकना उनके शरीरपर प्रभाव डाल सकता है क्योंकि उन्होंने साधकोंको अपनी चेतनामें ले रखा है, वे इन चीजोंको उनके पास वापिस





मलिनताओंको अपूने अन्दर् खीचनकी माताजीको लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं — ठीक वैसे ही जैसे साधकको मलिनताको अपने अन्दर आनेके लिये निमन्त्रित करनेकी जरूरत नही। मलिनताको तो परे फेंकना है न कि भीतर स्रीचना ।

2538-5-28

कामनाओं, अपूर्णताओं, अपवित्रताओं, बीमारियों आदिको माताजीके ऊपर उतार फेंकनेकी भावना, जिसमें कि साधकोंके बदले स्वयं भाताजी ही उनके फल भोगे, वडी ही विचित्र है। मेरी समभमे यह वात इस ईसाई आदर्शकी नकल है कि मनुष्य-जातिके लिये ईसा सूलीपर दुख भोगते हैं। परन्तु इस रूपान्तर योगके साथ इस वातका कोई सम्बन्ध नहीं।

१-११-१६३६

#### माताजीकी अस्थायी कार्यनिवृत्तिके कारण

जवतक प्राण माताजीके सम्वन्धमें गलत दृष्टिकोणसे विचार करता रहेगा, — उदाहरणार्थ, यदि और जबतक वह उनके बारेमें इस बातके द्वारा निर्णय करनेपर आग्रह करेगा कि वे उसकी मांगोंका और उन्हें उसको क्या देना चाहिये इस विषयमें उसके विचारोंका क्या उत्तर देती है, तो और तवतक स्यूल मन और प्राणकी शङ्काएं, तरह-तरहकी उयल-प्रयल और अस्तव्यस्तता सदा ही वनी रहेंगी। भगवान्पर अपने मनको या अपने प्राणकी इच्छाको न योपना वल्कि उनकी इच्छाको ग्रहण करना तथा उसका अनुसरण करना ही साधनाकी सच्ची वृत्ति है। यह न कहना कि "यह मेरा हक और दावा है, मेरी मांग, कामना और आवश्यकता है, मुक्ते यह चीज क्यों नहीं मिलती ?", वरन् अपनेको दे देना, आत्म-समर्पण कर देना और भगवान जो कुछ दें उसे, शोक या विद्रोह न करते हुए, हर्पपूर्वक ग्रहण करना ही ठीक ढग है। तब व्यक्ति जो कुछ पायेगा वह उसके लिये ठीक चीज होगी। यह सब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है; तो फिर क्यों तुम निरन्तर अपने बाहरी प्राणको यह सब भुलाकर तुम्हें पुरानी अशुद्ध मनोवृत्तिकी ओर पीछे घसीट ले जानेकी अनुमित देते हो?

जहांतक यह प्रश्न है कि माताजी साघकोंसे सम्बद्ध अपने पुराने नित्य कार्यक्रम एवं दिनचर्या आदिसे विरत हो गई हैं उसके विषयमें यही कहना है कि वह कर्म और साघनाके लिये एक आवश्यक अवस्थीमात्र है। प्रत्येक चीज गलत लीकपर पड़ गई थी, मिश्रित गितयों और भ्रान्त मनोवृत्तिसे भरी थी—और परिणामतः सभी चीजें, पिंजरेमें बन्द गिलहरीकी तरह, उसी राजसतामितक घेरेमें चक्कर काट रही थी और उससे बाहर निकलनेकी कोई सम्भावना ही नहीं थी। माताजीकी बीमारी एक प्रवल चेतावनी थी कि यह अवस्था और अधिक देरतक चलने नहीं दी जा सकती। माताजीके कार्य और सम्बन्धोंका एक नया आधार निर्मित करनेकी आवश्यकता है जिसमें ऐसा प्रतीत होगा कि साधकोंकी उन विगत भ्रान्त गितयोंको, जो परम सत्यके भौतिक (अन्नमय) प्रकृतिमें उत्तरनेके मार्गमें बाघा डाल रही थी, अब और कभी अनुमित नहीं दी जायगी। आधारका निर्माण एक ही दिनमें नहीं हो सकता, पर (उक्त कार्य व सम्बन्धोंसे) पीछे हटकर स्थित होना माताजीके लिये आवश्यक था, अन्यथा उसका निर्माण करना ही असम्भव होता।

6-83-8838

\* \* \*

यह सच नहीं कि माताजी उत्तरोत्तर कार्यसे अवकाश ले रही हैं या कि वे मेरी तरह ही पूर्ण रूपसे भीतर चले जानेका कोई इरादा रखती हैं। विशेष सौभाग्यशाली कुछ-एक लोगोंके विषयमें तुम्हारी टिप्पणियां मेरी समभसे वाहर हैं; ऐसा नहीं कि हम दूसरोंको तुच्छ समभकर उन इने-िगने लोगोंपर ही विश्वास कर रहे हैं अथवा जो कुछ हो रहा है वह सब उन्हें तो वता रहे हैं और तुमपर प्रकट नहीं कर रहे। यह तुम्हारी पुरानी शिकायत है जिसका कोई आधार नहीं। यदि कोई आदमी दावा करता है कि माताजी उसपर विशेष भरोसा करती है तो वह एक अहंमय दावा कर रहा है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पुम्हारी असली वात यह मालूम होती हैं कि माताजी सूप देना और उसके साथके अन्य कार्य करना फिरसे क्यों शुरू नहीं कर रहीं। मैं तुम्हें पहले ही वता चुका हूँ कि क्यों उन्हें अपनी बीमारीके अनुभवने पुरानी दिनचर्यासे विरत होनेके लिये वाघित किया — जो अधिकतर साधकोंके लिये एक प्रकारकी

अर्ध-प्रोहितीय दिनचर्यासे अधिक कृछ नही रह गई थी। इसका कारण था साधकोकी गलत मनोवृत्ति जिसने एक ऐसा वायुमण्डल पैदा कर दिया था जो योग-विरुद्ध चेष्टाओंसे भरा हुआ या और संकटकी ओर ले जा सकता था - जिसकी ओर ले जाना उसने शुरू भी कर दिया था। पुराने आधारपर ही सूप-वितरण शुरू करनेका अर्थ होगा पुरानी अवस्थाओंको वापिस ले आना और उसका अन्तिम रूप होगा गलत चेष्टाओं के उसी चक्रकी तथा उन्ही परि-णामोंकी पुनरावृत्ति। अपनी वीमारीके वाद इन सब अवस्थाओंको एक और ही आधारपर नये सिरेसे नियन्त्रित करनेके लिये माताजी धीमे-धीमे और सावधानीसे कदम उठाती आ रही है, पर वे ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो पुरानी अन्धकारमय कियाओंको वापिस आने दे -- उन कियाओंको जिनमेंसे कुछ, मेरी समभमें, स्वयं तुम्हारी नजरमें भी आने लगी थी। अगला कदम स्वयं साधकोंको उठाना है; (अपनी मनीवृत्तिके परिवर्तनसे, निम्नतर प्राणिक और भौतिक स्तरपर सच्ची चेतना में उठ जानेके दृढ़, निश्चयसे) उन्हें इस वातको सम्भव वनाना होगा कि उस स्तरपर ठीक ढंगसे और ठीक परिणाम-सहित माताजीके साथ एकत्व सम्भव हो जाय। इससे अधिक मैं अभी कुछ नहीं कह सकता; परन्तु आगे चलकर, व्यक्तियोकी और विशेष संकेत किये विना जहातक वन पड़ेगा वहांतक, अधिक स्पष्ट रूपमें लिखनेका मेरा पूरा विचार है; क्योंकि लोगोंके योगमे व्यक्तिगत चीजें भी होती है जिनके विषयमें बहुधा केवल उन्हींसे कहा जा सकता है, दूसरोंसे नहीं।

तुम्हारे अन्य प्रश्नोंपर मै एक और पत्रमें विचार करूँगा। मै केवल यही कहूँगा कि जो कुछ होता है वह "सबसे अधिक भलाईके लिये" इस अर्थमें ही होता है कि सब किठनाइयोंके रहते भी अन्तमें भगवान्की ही विजय होगी — मेरी दृष्टि, मेरी श्रद्धा एवं मेरा आश्वासन यही रहा है और सदा यही रहेगा —यदि तुम इसे मेरे कहनेपर स्वीकार करनेको उद्यत हो। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी उदासी और विपाद इस गतिविधिके लिये आवश्यक हैं! जितनी ही जल्दी वे फिर कभी न लौटनेके लिये तुमसे दूर हट जायं उतने ही अधिक आनन्दपूर्वक माताजी और मैं शिखरोंकी ओर जानेवाले ढालू मार्गपर अग्रसर हो पायेंगे और तुम्हारे लिये भी अपनी अभीष्ट वस्तु, पूर्ण भित्त और आनन्दको प्राप्त करना उतना ही अधिक सुगम होगा।

२5-१२-१६३१

#### X

# कठिनाइयोंमें माताजीकी सहायता

## कठिनाइयोंमें माताजीकी सहायता

#### विजयका आखासन

इस विषयमें निस्संदिग्ध रहो कि तुम्हें इस पथपर ले जानेके लिये माताजी सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। कठिनाइयां आती है और चली जाती है, पर, माताजी हैं तो विजय सुनिश्चित है।

2=-७-2€3€

जो मार्ग तुमने अब अपनाया है — सभी परिस्थितियोंमें माताजीको दृढ़तासे पकड़े रहना और किसी भी चीजके द्वारा अपनेको उस पथसे विचित्त न होने देना — वह तुम्हें किठनाइयोंका सच्चा हल प्राप्त करा देगा। कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्य पुरुषने तुम्हारे अन्दर अपना काम शुरू कर दिया है। २४-१२-१६३४

अटल रहो और एक ही दिशामें — माताजीकी ओर मुड़े रहो।

#### अवतरण और कठिनाइयां

प्र - क्या यह सच है कि अतिमानसका अवतरण जितना ही पास आता जायगा उतना ही उन लोगोंकी कठिनाइयां अधिक बढ़ती जायंगी जिनमें उसे सबसे पहले उतरना है?

उ०- यह सच है, जवतक कि वे माताजीके प्रति इतने सर्मापत, इतने चैत्यमय, इतने नमनीय और अहंमुक्त ही न हों कि उन्हें किठनाइयोंसे बरी कर दिया जाय।

#### श्रीमांकी क्रियामें विश्वास

समस्त वाह्य रूपोंके पीछे होनेवाली श्रीमांकी क्रियामें तुम्हें अटल विश्वास वनाये रखना चाहिये, और फिर तुम देखोगे कि वह विश्वास तुम्हें पथपर सीधे लिये जा रहा है।

¥ £ 3 9 - = - 9 €

सव कुछ माताजीपर छोड़ देना, पूर्ण रूपसे उन्हींपर भरोसा रखना और उन्हें लक्ष्यकी ओर ले जानेवाले पथपर अपनेको ले जाने देना ही समुचित मनो-भाव है।

7-3-9838

कोई आदमी केवल अपनी ही शक्ति या अच्छे गुणोंके द्वारा दिव्य रूपान्तर नहीं प्राप्त कर सकता; केवल दो चीजें हैं जिनका मूल्य है: कार्य करनेवाली माताजीकी शक्ति और उसकी ओर खुले रहनेका साधकका संकल्प तथा उनकी कियापर विश्वास। अपने संकल्प और विश्वासको बनाये रखो और बाकी चीजकी परवाह मत करो — वे केवल कठिनाइयां हैं जो साधनामें सबके सामने आती हैं।

2839-4-88

यदि चैत्य पुरुषकी प्रकृति जाग्रत् हो जाय, अपने पीछे विद्यमान माताजीकी चेतना और शक्तिके द्वारा तुम्हारा पयप्रदर्शन करे तथा तुम्हारे अन्दर कार्य करे तो कुछ भी असम्भव नहीं है।

१६-१०-१६३५

यदि कोई माताजीमें पूरा विश्वास बनाये रखे और अपनी चैत्य-सत्ताको खोले रखे तो माताजीकी शक्ति सब कुछ करेगी और मनुष्यका वस इतना ही काम होगा कि वह अपनी अनुमित दे, अपनेको खोले रखे और अभीप्सा करे।

१२-११-१६३५

पश्चात्तापके द्वारा सब दोषों और भूलोंसे छुटकारा मिल जाता है। माताजीपर भरोसा, उनके प्रति आत्मदान — इन्हें यदि तुम बढ़ाओ तो ये तुम्हारी प्रकृतिमें परिवर्तन ले आयेंगे।

प्रगति चाहे तेज हो या घीमी, सर्वदा साधकका मनोभाव होना चाहिये माताजी पर सम्पूर्ण विश्वास और भरोसा। जिस तरह तुम यह समभते हो कि प्रगति तुम्हारे अपने प्रयास या गुणका परिणाम नहीं थी, बल्कि तुम्हारे माताजीपर भरोसा रखनेके समुचित मनोभाव तथा माताजीकी शक्तिकी कियाका परिणाम थी, ठीक उसी तरह तुम्हें यह नहीं समभना चाहिये कि कोई घीमापन या कठिनाई तुम्हारे अपने दोषके कारण थी, बल्कि भरोसा रखनेके इस मनोभावको ही बनाये रखनेकी कोशिश करनी चाहिये और माताजीकी शक्तिको कार्य करने देना चाहिये — घीरे हो या तेजीसे, उससे कुछ आता-जाता नही। १४-११-११-१६३४

नही। सम्भवतः यह ऐसा इसलिये लगता है कि प्राण-चेतना या भौतिक चेतना-के कुछ अंशने इसे ऐसा ही रूप दिया है। यह पथ रेगिस्तान नहीं है और न तुम अकेले ही हो, क्योंकि श्रीमां तुम्हारे साथ हैं।

#### श्रीमांका निश्चित मनोमाव

श्रीमाताजी कभी भविष्यकी कठिनाइयों, पतनों या विपत्तियोंकी वात नही

सोचती। उनका घ्यान सर्वदा एकाग्र होता है प्रेम और प्रकाशपर, कठिनाइयों और अधःपतनोंके ऊपर नहीं।

माताजी उच्चतर सद्वस्तुको जगत्में ले आती हैं — उसके विना वाकी सव कुछ अज्ञानपूर्ण और मिथ्या है।

3-5-8838

#### सर्वदा करने लायक एक चीज

एक बार जब मनुष्य योगमार्गमें प्रवेश कर जाता है तब उसे केवल एक ही चीज करनी होती है — उसे दृढ़ताके साथ यह निश्चय करना होता है कि चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, चाहे जो भी किठनाइयां क्यों न उठ खड़ी हों, मैं अन्ततक अवश्य जाऊंगा। सच पूछा जाय तो कोई भी मनुष्य अपने निजी सामर्थ्यके हारा योगमें सिद्धि नहीं प्राप्त करता — सिद्धि तो उस महत्तर शक्तिके हारा आती है जो तुमसे ऊपर आसीन है — और समस्त अवस्था-विपर्ययोंमेंसे गुजरते हुए, लगातार उस शक्तिको पुकारते रहनेसे ही वह सिद्धि आती है। उस समय भी, जब कि तुम सिक्ष्य रूपसे अभीप्सा नहीं कर सकते, सहायताके लिये श्रीमांकी ओर मुड़े रहो — यही एकमात्र चीज है जिसे सर्वदा करना चाहिये।

8 5 3 9 - 9 - 5

#### फठिनाईमें श्रीमांकी शक्तिपर विश्वास

वस आवश्यकता है अध्यवसायकी — निरुत्साहित हुए विना आगे बढ़ते जानेकी और यह स्वीकार करनेकी कि प्रकृतिकी प्रित्रया तथा श्रीमांकी शक्तिकी क्रिया किठनाईके भीतरसे भी काम कर रही है और जो कुछ आवश्यक है उसे करेगी। हमारी अक्षमतासे कुछ नहीं आता-जाता — एक भी आदमी ऐसा नहीं जो अपनी प्रकृतिके भागोंमें अक्षम न हो — पर भागवती शक्ति भी विद्यमान है। अगर कोई उसपर विश्वास रसे तो अक्षमता क्षमतामें परिवर्तित हो जायगी।

उस समय स्वयं कठिनाई और संघर्ष भी सिद्धि प्राप्त-करनेके साधन बन जाते हैं।

२७-५-१६३६

अपनी कठिनाइयोंपर सोच-विचार मत करते रहो। उन्हें माताजीपर छोड़ दो और उनकी शक्तिको अपने अन्दर कार्य करने दो जिससे वह उन्हें तुम्हारे अन्दरसे बाहर निकाल दे।

27-3-8834

इस विचारको कभी आने और अपनेको परेशान मत करने दो कि "मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं यथेष्ट प्रयास नहीं करता हूँ।" यह एक तामिसक सुभाव है जो अवसाद ले आता है और फिर अवसाद अनुचित शक्तियोंके आक्रमणके लिये दरवाजा खोल देता है। तुम्हारी स्थिति तो यह होनी चाहिये कि "जो कुछ मैं कर सक्रूँगा वह करूँगा; माताजीकी शक्ति, स्वयं श्रीभगवान् यह देखनेके लिये मौजूद हैं कि समुचित समयके अन्दर सव कुछ कर दिया जाय।"

X = 39 - 98 - 8

समुचित मनोभाव है घवड़ाना नहीं, शान्त-स्थिर वने रहना और विश्वास वनाये रखना। पर यह भी आवश्यक है कि श्रीमांकी सहायता ग्रहण की जाय और किसी भी कारणसे उनकी सहायतासे पीछे न हटा जाय। हमें कभी असमर्यता, प्रत्युत्तर देनेकी अयोग्यताके विचारोंमें नहीं लगे रहना चाहिये, दोपों और असफलताओंपर अत्यधिक घ्यान नहीं देना चाहिये और उन सबके कारण मनको दुःखी और श्रीमन्दा नहीं होने देना चाहिये। क्योंकि ये विचार और वोध अन्तमें कमजोर वनानेवाली चीजें वन जाते हैं। अगर किठनाइयां हैं, ठोकरें लगती हैं या असफलताएं आती हैं तो उन्हें शान्त-स्थिर रहकर देखना चाहिये और उन्हें दूर करनेके लिये शान्तिके साथ, निरन्तर भागवत साहाय्यको पुकारना चाहिये। कभी विचलित या दुःखी या निरुत्साहित नहीं होना

चाहिये। योग कोई सहज पथ नहीं है और प्रकृतिका सर्वागीण परिवर्तन एक दिनमे नही किया जा सकता।

इस सबका कुछ लाभ नही — इस प्रकारकी शिकायतों, शङ्काओं आदिको ताकपर धर दो। तुम्हें उदास या विचलित हुए विना, माताजीकी शक्तियोंको ग्रहण करते हुए, उन्हें कार्य करने देते हुए, जो कुछ उनके मार्गमें आड़े आये उस सबको दूर फेंकते हुए पर अपनी किसी कठिनाई या दोपोंसे अथवा माताजी-की कियामें किसी प्रकारके विलम्ब या धीमेपनसे विचलित हुए विना शान्त भावसे आगे बढ़ते जाना है।

74-20-2837

निराशा या अधीरताके इन सुभावोंको अपने अन्दर मत घुसने दो। माताजीकी शक्तिको कार्य करनेके लिये समय दो।

१२-६-१६३७

इस प्रकारका दुःख-शोक और निराशा सबसे बुरी बाघाएं हैं जिन्हें मनुष्य अपनी साधनामें खड़ा कर सकता है — इनमें कभी संलग्न नहीं होना चाहिये। मनुष्य स्वयं जिसे नहीं कर सकता उसे वह माताजीकी शक्तिको पुकारकर उससे करा सकता है। उसीको ग्रहण करना और उसे अपने अन्दर करने देना साधनामें सफलता पानेका सच्चा तरीका है।

अभी चाहे जो कठिनाइयां क्यों न मौजूद हों, इस बातका विश्वास रखो कि उनपर विजय प्राप्त होगी। बाहरी सत्ताके घवड़ानेका कोई कारण नहीं है ——माताजीकी शक्ति और तुम्हारी भक्ति रास्तेमें बानेवाली सभी बाघाओंको पार करनेके लिये काफी होंगी।

निरुत्साहित होनेका कोई कारण नहीं है। प्रकृतिकी तैयारीके लिये तीन वर्षका समय बहुत अधिक नहीं है। प्रकृति साधारणतया उत्थान-पतनके भीतरसे होती हुई धीरे-धीरे उस अवस्थाके समीप पहुँचती है जहां निरन्तर उन्नति करना सम्भव हो जाता है। समस्त बाहरी रूपोंके पीछे होनेवाली माताजीकी कियाके प्रति अपने विश्वाससे दृढ़तापूर्वक चिपके रहना चाहिये और तब तुम देखोंगे कि वह तुम्हें आगे बढ़ा ले जा रहा है।

X £ 3 9 - 7 - 9 E

\* \* \*

तुम्हें शोक-ताप या निराशाके वशमें नहीं होना चाहिये — ऐसा करनेका कोई कारण नहीं। माताजीकी कृपा एक क्षणके लिये भी तुमसे अलग नहीं हुई है। दूसरोंके आक्रमणोंसे इस प्रकार अपनेको विचलित मत होने दो — तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस उद्देश्यसे वे अपना कार्य करते हैं — और पीछे वे उस पथका अनुसरण दूरतक नहीं करेंगे जिसे उन्होंने कोधके आवेशमें ग्रहण किया था। माताजीका संरक्षण तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम्हें डरने या शोक करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान्पर विश्वास करों और इन सब चीजोंको एक विगत दु:स्वप्नकी न्याई भाड़ फेंको। विश्वास रखों कि हमारा प्रेम और हमारी कृपा तुम्हारे साथ है।

\* \*

तुमने सर्वदा ही अपने मन और संकल्पशक्तिकी कियापर अत्यधिक भरोसा रखा है — इसी कारण तुम उन्नति नहीं कर पाते। यदि तुम माताजीकी शक्ति पर चुपचाप भरोसा बनाये रखनेकी आदत डाल लो — महज अपने निजी प्रयासकी सहायता करनेके लिये उसे पुकारनेकी आदत नहीं — तो बाघा कम हो जायगी और अन्तमें एकदम दूर हो जायगी।

\* \*

मनुष्य जितना ही अधिक माताजीकी कियाकी ओर खुला होता है उतनी ही आसानीसे किठनाइयां हल हो जाती है और यथार्थ चीज सम्पन्न हो जाती है। २१-६-१६३४

\* \* \*

विना पथ-प्रदर्शनके किये गये अपने व्यक्तिगत प्रयत्नोके कारण ही तुम किठनाइयोमे जा पडे और ऐसी गर्म अवस्थामें पहुँच गये कि ध्यान आदि नही कर
सके। मैंने तुमसे प्रयास वन्द कर देने और शान्त-स्थिर वने रहनेके लिये कहा
और तुमने वैसा ही किया। मेरा उद्देश्य यह था कि तुम्हारे शान्त वने रहनेपर
माताजीकी शक्तिके लिये तुम्हारे अन्दर कार्य करना और एक अच्छा आरम्भ
तथा प्रारम्भिक अनुभूतियोकी एक धारा स्थापित करना सम्भव होगा। इसका
आना आरम्भ भी हो गया था, पर तुम्हारा मन यदि फिरसे सिक्तिय हो जाय
और स्वयं साधनाकी व्यवस्था करनेकी चेष्टा करे तो गोलमाल उत्पन्न होनेकी
सम्भावना है। भागवत पथप्रदर्शन तभी उत्तम रूपमें कार्य करता है जब चैत्य
पुरुष खुला हुआ और सामने हो (तुम्हारे चैत्य पुरुषने खुलना आरम्भ किया
था), पर वह तब भी कार्य कर सकता है जब कि साधक उसके विषयमें या
तो सचेतन न हो या उसे केवल उसके परिणामोंसे ही जानता हो।

#### कठिनाइयां और माताजीकी कृपा

प्र० नया इसपर विश्वास किया जा सकता है कि जब किठनाइयां दूर नही होती तब भी माताजीकी कृपाशक्ति कार्य करती रहती है?

उ० - उस अवस्थामें तो प्रत्येक आदमी कह सकता है, "मेरी सभी कठिनाइयां तुरत दूर हो जानी चाहिये, मुभ्ने तुरत-फुरत और विना किसी कठिनाईके पूर्णता प्राप्त कर लेनी चाहिये, अन्यया यह बात सिद्ध हो जाती है कि माताजीकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है।"

₹₹38-6-05

\* \* \*

पुम्हें इस सबको दूर फेक देना चाहिये। ऐसी उदासी तुम्हें उस चीजकी ओरसे बन्द कर देगी जो माताजी तुम्हें दे रही हैं। ऐसे मनोभावके लिये जरा भी कोई समुचित कारण नहीं है। कठिनाइयोंका होना योग-जीवनकी एक जानी हुई बात है। अन्तिम विजय या भागवत कृपाकी कार्यकारितापर सन्देह करनेका वह कोई कारण नहीं।

#### चैत्य विकास और माताजीकी कृपा

प्रo- माताजीकी कृपाके कार्य करनेका नियम क्या है ?

उ०- साधक जितना चैत्य पुरुषको अधिक विकसित करता है उतना ही कृपा-शक्तिके लिये कार्य करना अधिक सम्भव होता है।

83-5-883

\* \* \*

जो भाग माताजीके विषयमें सर्वदा सचेतन रहता है उसी भागका निरन्तर प्राधान्य प्राप्त करने योग्य वस्तु है — निस्सन्देह वह अंग चैत्य पुरुष है — क्योंकि वह चाहे फिलहाल ढका हुआ क्यों न हो, वह विरोधी सुभावोंके द्वारा पथअ़ष्ट नहीं हो सकता। एक बार यदि वह जागृत हो जाय तो वह हमेशा अन्धकारसे वाहर निकल आता है — यही वात अन्तमें लक्ष्यतक पहुँचनेका आश्वासन प्रदान करती है। परन्तु यदि चैत्य पुरुषको सामने वनाये रखा जाय या सभी परिस्थितियोंमें पीछेकी ओर उसे ज्ञानपूर्वक अनुभव भी किया जाय तो रास्तेकी मंजिल अपेक्षाकृत निरापद हो सकती है तथा अधिक सहज और सुरक्षित रूपमें पार की जा सकती है।

0839-5-3

\* \* \*

जब बाहरी चीजोंके प्रति, उनके अपने कारण, कोई आसक्ति नहीं रहती और सब कुछ केवल माताजीके लिये ही होता है तथा अन्तरस्थ चैत्य पुरुषके द्वारा हमारा जीवन माताजीमें ही केंद्रित हो जाता है तभी आघ्यात्मिक उपलब्धिकें लिये सबसे उत्तम अवस्था उत्पन्न होती है।

११-११-१६३५

k \* \*

शरीरकी पवित्रताके वारेमें कभी चिन्ता मत करो। माताजीका प्रेम हृदय और शरीर दोनोंको पवित्र करता है — यदि आत्माकी अभीप्सा वहा विद्यमान है तो शरीर भी पवित्र ही है। भूतकालमें जो कुछ हुआ उसका जरा भी महत्त्व नही।

#### माताजीकी सतत सहायता

माताजीकी सहायता हमेशा ही मौजूद है, पर तुम उसके विषयमें सचेतन नहीं हो — बस उसी समय सचेतन होते हो जब चैत्य पुरुष सिक्रय होता है और चेतना आच्छादित नहीं होती। सुभावोंका आना इस बातका प्रमाण नहीं हैं कि सहायता नहीं मिल रहीं है। सुभाव सभी लोगोंके पास आते हैं, यहांतक कि वड़े-से-बड़े साधकोंके या अवतारोंके पास भी आते हैं — जैसे कि वे बुद्ध या ईसाके पास आये थे। वाधाएं भी है — वे प्रकृतिका अंग है और उन्हें जीतना ही होगा। अभी जो अवस्था प्राप्त करनी है वह है सुभावोंको स्वीकार न करना, उन्हें सत्य या अपने निजी विचार न मानना, जिस उद्देश्यसे वे आये हैं उसे देखना और अपनेको उनसे अलग रखना। बाधाओंको इस प्रकार देखना होगा कि मानव-प्रकृतिकी मशीनके भीतर कुछ चीजें खराव हो गयी है जिन्हें वदल डालना होगा — उन्हें कभी पाप या अपकर्म नही समभना चाहिये जिसके कारण कि अपने विषयमें और साधनाके विषयमें निराशा आती है।

प्र०— आज काम करते समय मैंने एक शान्तिपूर्ण शक्ति तथा वर्षकी तरह अपने सिरका स्पर्श करनेवाली एक चीजका अनुभव किया। उसके वाद एक तीव्र बोध और दर्शनके साथ मेरे अन्दर यह ज्ञान आया कि यद्यपि माताजी शरीरसे हमारे निकट नहीं है, फिर भी वे हमेशा हमारे पास और हमारे इर्दिगिर्द मौजूद रहती हैं और अपने प्रेमपूर्ण हाथके स्पर्शसे सब प्रकारकी कठिनाइयोंको निरन्तर दूर हटाती रहती हैं। यह कोई दर्शन था या कोई उपलब्धि? किस चेतनाके द्वारा यह मुफ्ते प्राप्त हुआ?

उ०- दर्शन और अनुभवसे युक्त यह एक उपलब्धि है। चैत्य और मनोमय दोनों चैतनाओंने मिलकर इसे उत्पन्न किया।

#### स्पष्टवादिता और माताजीकी सहायता

जो लोग स्पष्टवादी नहीं है वे माताजीकी सहायतासे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वे स्वयं ही उसे वापस लौटा देते हैं। जबतक वे परिवर्तित नहीं हो जाते तबतक वे निम्नतर प्राण और भौतिक प्रकृतिके अन्दर अतिमानसिक ज्योति और सत्यके अवतरणकी आशा नहीं कर सकते; वें स्वय अपने ही द्वारा उत्पन्न कीचड़में फंसे रहेगे और उन्नति नहीं कर सकेंगे।

नवम्बर, १६२८

#### श्रीमांकी सहायतासे प्राणका परिवर्तन

माताजीकी सहायता उन लोगोंके लिये वरावर ही मौजूद रहती है जो उसे ग्रहण करनेके लिये इच्छुक हो। परन्तु तुम्हे अपनी प्राण-प्रकृतिके विषयमे सचेतन होना चाहिये और प्राण-प्रकृति परिवर्तित होनेके लिये अवश्य राजी होनी चाहिये। केवल इतना ही देखनेसे कोई लाभ नहीं कि वह अनिच्छुक है और जब उसके मार्गमें बाधा पहुँचाई जाती है तब वह तुम्हारे अन्दर अवसाद उत्पन्न करती है। प्राण-प्रकृति आरम्भमें हमेशा अनिच्छुक होती है और वरावर ही जब उसके मार्गमें वाधा पहुँचाई जाती है अथवा उसे परिवर्तित होनेके लिये कहा जाता है तब वह अपने विद्रोहके द्वारा या अनुमित देना अस्वीकार करके इस अवसादको उत्पन्न करती है। तुमको तवतक आग्रह करते रहना चाहिये जवतक कि वह सत्यको पहचान न ले और रूपान्तरित होने तथा श्रीमांकी सहायता और कृपा स्वीकार करनेके लिये इच्छुक न हो जाय। अगर मन सच्चा हो और चैत्य अभीप्सा सच्ची और पूर्ण हो तो फिर सदा ही प्राणको परिवर्तित होनेके लिये बाध्य किया जा सकता है।

१५-७-१६३२

यह विचार कि तुम असमर्थ हो, क्योंकि तुम्हारा प्राण अशुद्ध गितयोंको स्वीकृति देता रहता है, तुम्हारे मार्गमें वाघक है। तुम्हें अपने आन्तरिक संकल्प
और माताजीकी ज्योतिको प्राणके ऊपर डालना होगा जिससे वह पंरिवर्तित
हो, वह जो कुछ चाहे वही करनेके लिये उसे छोड़ न दिया जाय। अगर कोई
आदमी 'असमर्थ' ही वन जाय और यंत्र-स्वरूप सत्ताके किसी भी अंशके द्वारा

परिचालित हो तो फिर परिवर्तन कैसे सम्भव होगा ? श्रीमाकी शक्ति या चैत्य-पुरुप कार्य कर सकता है, पर इस शर्त्तपर कि सत्ताकी भी उसके लिये अनुमति हो। अगर प्राण को अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करने दिया जाय तो वह सर्वदा अपनी पुरानी आदतोंका ही अनुसरण करेगा; उसे यह अनुभव कराना होगा कि उसे भी अवश्य परिवर्तित होना चाहिये।

मनकी शान्तिको एक समान और निरन्तर बनाये रखनेके लिये प्राणके अन्दर जो भाग अभी चचल है उसे स्थिर-अचंचल बनाना होगा। उसे संयमित तो करना होगा, पर केवल सयम ही पर्याप्त नही। माताजीकी शक्तिको सर्वदा पुकारना होगा।

8638-8-08

अब अपनी प्राण-सताके द्वारपर माताजीका यह नोटिस लगा दो, "अब यहां किसी मिथ्यात्वका आना मना है।" और फिर वहां एक संतरी बैठा दो जो यह देखे कि इस नोटिसके अनुसार कार्य हो रहा है।

१=-५-१६३३

माताजी तुमसे जानेके लिये नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा कोई वास्तविक कारण नहीं जिससे कि तुम्हें यहांसे चले जाना चाहिये और ऐसा करना तुम्हारे लिये बहुत बुरा होगा और कामके लिये तथा अन्य हर चीजके लिये भी यह बुरा होगा। तुम्हें काम नहीं छोड़ना चाहिये — इसके लिये कारण विलकुल वहीं है जो पहले ये और अब जो कुछ भी हुआ है उससे वे जरा भी नहीं बदले। नि:सन्देह ईप्या तुम्हारी प्रकृतिका एक महान् दोप है, पर वह तो यहां बहुतों हैं, लगभग हर एक व्यक्तिकी प्रकृतिमें कोई-न-कोई गम्भीर दोप है जो उमके मार्गमें रोड़ा अटकाता और उसे कष्ट देता है। परन्तु काम एवं साधना छोट़ देना तथा माताजीको त्याग देना इसका इलाज नहीं। तुम्हारे पीछे कार्यरत माताजीको सहायताके हारा तुम्हें तबतक काम और साधना करते जानी होगी

जवतक इस और अन्य सब बाधाओंसे छुटकारा न मिल जाय। यह हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि इन चीजोंसे छुटकारा एक ही दिनमें नही हो सकता, पर यदि तुम लगे रहो और माताजीपर भरोसा रखो तो ये अब भी दूर हो जायंगी। विरोधी शक्तिको तुम्हें पथभ्रष्ट मत करने दो; समस्त विषादको परे फेंककर तवतक सीधे आगे वढ़ते जाओ जवतक कि लक्ष्यपर न पहुँच जाओ। १७-७-१६३४

हमें यह सुनकर बहुत हर्ष हुआ है कि तुम पहलेसे अच्छे हो और 'क्ष' ने तुम्हारी सहायता करके तुम्हें संकटसे उवार लिया है। निश्चय ही इस ईर्ष्याको मिटना ही होगा और लेशमात्र भी शेष नहीं रहना होगा। इसमें सन्देह मत करों कि माताजीका प्रेम तुम्हारे साथ सदा ही है और रहेगा। उनकी कृपामे विश्वास रखों और यह सब कुछ तुम्हारे अन्दरसे निकल जायगा और तुम माताजीके सच्चे शिशुमात्र रह जाओंगे जैसे तुम अपने मन और हृदयमें सदा ही हो।

माताजीकी तुम्हें त्याग देनेकी कर्तई इच्छा नहीं है और उनकी कभी यह इच्छा नहीं रही कि तुम उनसे दूर चले जाओ। तुम्हें अपने-आपको उनकी इच्छाके साथ समस्विरित करना होगा और तब सब कुछ ठीक चलेगा। उनका प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और उनका संरक्षण प्रभावकारी होगा।

जबतक तुम अच्छे नहीं हो जाते तबतक विश्राम करो। सामर्थ्य लाभ करनेसे पहले कामपर जानेकी जल्दी मत करो।

x £ 3 9 - e - 3 9

## कठिनाईमें माताजीको पुकारना

जब किठनाइयां आयें तो अपने अन्दर अचंचल बने रहो और उन्हें दूर करनेके लिये माताजीकी शक्तिको पुकारो।

२६-=-१६३३

सदा माताजीको पुकारना और उसके साथ-साथ अभीप्सा करना और जव ज्योति आये तब उसे स्वीकार करना, कामना-वासना और प्रत्येक अन्यकारपूर्ण कियाका त्याग करना तथा उनसे अपनेको पृथक् रखना — यही प्रधान चीज है। परन्तु यदि कोई अन्य चीजोंको सफलतापूर्वक न कर सके तो भी उसे पुकारना चाहिये और बार-बार पुकारना चाहिये।

श्रीमांकी शक्तिको जब तुम अनुभव नहीं करते तब भी वह तुम्हारे साथ रहती है; स्थिर-अचचल बने रहो और अपने प्रयासमें लगे रहो।

84-6-8638

तुम्हे अपने-आपको इन छोटी-छोटो चीजोंसे चलायमान नही होने देना चाहिये। जिन गितिविधियोंके वारेमे तुमने शिकायत की है वे जब आयें तब यदि तुम जान्त रहो और अपने-आपको माताजीकी ओर खोलो तथा उन्हे पुकारो तो कुछ समय वाद तुम देखोंगे कि तुम्हारे अन्दर एक प्रकारका परिवर्तन आने लग रहा है। घ्यान ही पर्याप्त नही; माताजीका चिन्तन करो और अपना काम तथा अपनी किया-चेष्टा उन्हींको अपित करो, उससे तुम्हें अधिक अच्छी सहायता प्राप्त होंगी।

6-8-8835

यदि तुम अपना संकल्प-चल न लगा सकी तो फिर केवल एक ही रास्ता है —वह है शिक्तको पुकारना; केवल मनके द्वारा या मानसिक शब्दके द्वारा पुकारना भी एकदम निष्त्रिय वने रहने और आक्रमणके अधीन हो जानेकी अपेक्षा कही अधिक अच्छा है,—क्योंकि, मानसिक पुकार यद्यपि तुरन्त सफल नहीं भी होती तो भी वह अन्तमें शिक्तकों ले आती और फिर में चेतनाकों सोल देती है। क्योंकि प्रत्येक चीज उसी पर निर्भर करती है। वहिर्मुखी चेतनाके अन्दर अन्यकार और दु.स-क्लेश हमेशा ही रह सकते हैं; किन्तु जितना ही अधिक अन्तर्मुखी चेतनाका राज्य बढ़ता जाता है उतना ही अधिक ये सब चीजें पीछे और बाहर धकेल दी जाती है, और पूर्ण अन्तर्मुखी चेतनामें ये चीजें नहीं रह सकती — अगर वे आती है तो मानो बाहरी स्पर्शके समान होती

है जो सत्ताके अन्दर निवास करनेमे असमर्थ होता है।

28-4-8833

अगर कोई तेजीसे माताजीकी शक्तिको न भी पुकार सके तो भी उसे यह भरोसा बनाये रखना चाहिये कि वह जरूर आयगी।

२६-८-१६३६

भौतिक मन ही अपनेको अत्यधिक जड़ अनुभव करता है — पर, सत्ताका कोई भी अंश यदि माताजीकी ओर मुड़ जाय तो वह सहायता ले आनेके लिये पर्याप्त है।

74-8-8838

यह एक तरहसे अवचेतन भौतिक सत्ताका एक भूत है और यही इन सव पुराने विचारोंको वापस ले आया है कि "मैं ठीक-ठीक पुकार नहीं सकता — मेरे अन्दर सच्ची अभीप्सा नहीं है इत्यादि।" अवसाद, स्मृति आदि भी उसी एक स्नोतसे आयी हैं। इन सव विचारोंमें डूवे रहनेसे कोई लाभ नहीं। अगर तुम माताजीको अपनी समभके अनुसार ठीक तरीकेसे न पुकार सको तो उन्हें किसी भी तरह पुकारो — यदि तुम उन्हें पुकार न सको तो इन सव चीजोंसे छुटकारा पानेकी इच्छा रखते हुए उनका चिन्तन करो। तुम्हारे अन्दर सच्ची अभीप्सा है या नहीं — इस बातकी दुश्चिता करके परेशान मत होओ — चैत्य पुकप चाहता है और यही पर्याप्त है। वाकी चीजें भागवत कृपाके ऊपर हैं जिसपर हमें दृढ्तापूर्वक निर्भर करना चाहिये — मनुष्यकी अपनी योग्यता, अपने गुण या अपनी क्षमताके द्वारा सिद्धि नहीं आती।

जो हो, मैं इस भूतको भगानेके लिये शक्ति भेजूँगा, पर तुम यदि इन सब अम्यासगत विचारोंका त्याग कर सकी तो इस आक्रमणको दूर करना अधिक आसान हो जायगा।

8-8-883

इन सब किठनाइयोंमें सर्वदा सबसे उत्तम बात है माताजीको कहना और सहायता-के लिये उन्हे पुकारना। सम्भवतः उसकी प्राण-सत्ताके अन्दर कोई चीज अपने सरक्षण और देख-भालके लिये किसीकी आवश्यकता अनुभव करती है — परन्तु तुम्हे इस भावनाका अभ्यस्त होना चाहिये कि वह आवश्यक नहीं है और उस व्यक्तिको माताजीकी देख-रेखमे छोड़ देना सबसे उत्तम है — अपने प्रेमके विषय-को उनके चरणोंमे समर्पित कर दो।

0839-89-28

### मीतरी और बाहरी वस्तुओं के लिये माताजीसे प्रार्थना

प्र०- आप कहते है, "जब कोई व्यक्ति एक साधक हो तो उसे साधनासे सम्बद्ध भीतरी वस्तुओंके लिये ही प्रार्थना करनी चाहिये और वाहरी वस्तुओंके लिये वहींतक प्रार्थना करनी चाहिये जहांतक वे साधनाके लिये और भागवत कर्मके लिये आवश्यक हों।" आपके इस कथनका पिछला भाग — वाहरी वस्तुओंके लिये प्रार्थना-वाला — मुभे स्पष्ट नहीं हुआ। क्या आप कृपा करके मुभे समभा सकते हैं?

उ० - सव कुछ इसपर निर्भर करता है कि क्या वाहरी वस्तुओंकी चाहना अपनी निजी सुब-सुविधा और निजी लाभ आदिके लिये की जाती है, या आध्या-रिमक जीवनके अंगके रूपमें और कर्मकी सफलता तथा करणोंके विकास एवं सक्षमता आदिके लिये आवश्यक साधनोंके रूपमें। यह मुख्यतया आन्तरिक वृत्तिका प्रश्न है। उदाहरणार्थ, यदि तुम रसनाकी तृष्तिके निमित्त बढ़िया भोजन खरीदनेके लिये किसीसे पैसा मांगते हो तो यह बात साधकके लिये ठीक नही; यदि तुम माताजीको देने और उनके काममें सहायता करनेके लिये धन मांगते हो तो यह उचित है।

प्र० — मैं कई प्रकारकी प्रार्थनाएं यहां उद्धृत करता हूँ जो मैं किया करता हूँ, और मैं आभारी हूँगा यदि आप मुभे बतायें कि उनमेंसे कौन-सी बाह्य या आन्तरिक हैं, ठीक या गलत हैं, सहायक या बाधक हैं, अथवा उनमें क्या सुधार किया जाय जिससे वे पवित्र वन सकें: —

1. रातके समय जब मैं पढ़ने बैठता हूँ और असमयपर मुभे

नीद आ घेरती है तो मैं माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुभे नींदके आक्रमणसे मुक्त करें।

उ०- यदि तुम्हारा पढ़ना साधनाका भाग है तो यह प्रार्थना बिलकुल ठीक है।

प्र०- 2. जब मैं सोने जाता हूँ तो माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शक्ति नीदके समय मेरी साधनाको अपने हाथमे ले ले, मेरी नींदको सचेतन और प्रकाशमय बनाये, नीदमे मेरी रक्षा करे, मुभे माताजीके प्रति सचेतन बनाये रखे।

3. जब मैं नीदमें किसी समय जाग पड़ता हूँ तो माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे साथ रहें और मेरी रक्षा करे।

उ०- ये दोनों साधनाका भाग है।

प्र० - भ्रमणके लिये जाते समय और भ्रमण करते समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि माताजी मुभे अधिक व्यायाम करने तथा अधिक वल और स्वास्थ्य लाभ करनेकी शक्ति दें और फिर सहायताके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

उ०- यदि वल और स्वास्थ्यकी प्रार्थना इसलिये की जाय कि वे साधनाके लिये तथा आधारकी पूर्णताके विकासके लिये आवश्यक हैं तो वह विलकुल ठीक है।

> प्र०-- 5. जब मैं सैर करते समय रास्तेमें कोई कुत्ता देखता हूँ तो मैं तुरन्त माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि मुभे उसके आक्रमणसे वचायें और मेरा भय दूर करें।

उ०- रक्षाके लिये पुकार सदा ही उचित होती है। भय दूर करना साधनाका अंग है।

> प्र०- 6. जब मैं खाना खाने जाता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि माताजीकी शक्ति मेरी सहायता करे जिससे मैं प्रत्येक ग्रास माताजीको अपित कर सक्, हर चीज आसानीसे हजम हो जाय, मै अपनी चेतनामें पूर्ण समता और अनासक्ति का विकास कर सक्, जो मुके

किसी भी आहारको विना किसी आग्रह या चाह या लोभ-लालसाके विश्वगत आनन्दके सम रसके साथ ग्रहण करनेके योग्य बनाये।

### उ०- यह भी साधनाका अंग है।

प्र०- 7. जब मैं कामके लिये जाता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ कि माताजीकी शक्ति मेरा काम अपने हाथमें ले ले, मेरी सहायता करे और प्रेम, भक्ति एवं हर्षके साथ, माताजीका स्मरण करते हुए, उनकी सहायता और सहारेका अनुभव करते हुए, विना अहंकार या कामनाके, अच्छी तरह और सावधानीसे इसे करनेकी प्रेरणा दे।

#### उ०- यह भी।

प्र०- 8. कामके बीच भी, जब विराम होता है तो, मै शक्ति, सहायता और सतत स्मृतिके लिये प्रार्थना करता हूँ।

#### उ०- यह भी।

ग०- 9. जब कोई बुरा या अपिवत्र विचार, अवलोकन एवं संवेदन मेरे अन्दर पैदा होते हैं तो मैं उनके निवारणके लिये और पवित्रताके लिये प्रार्थना करता हूँ।

#### उ०- यह भी।

प्र॰- 10. पढ़ते समय मैं यथासम्भव यह प्रार्थना करनेका यत्न करता हूँ कि सब कुछ जल्दी से समभ जाऊं, पूर्ण रूपसे ग्रहण और आत्म-सात् कर लूँ।

उ०- यदि यह साधनाके रूपमें या आधारके विकासके लिये है तो यह विलकुल ठीक है।

> प्र०- 11. जब मैं काममें कोई मूल करता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ कि अधिक सचेतन, सतर्क और निष्प्रमाद बनूं।

#### उ०- यह भी साधनाका भाग है।

प्र०- 12. जब मैं अपने मित्रके नाम प्रसादका पार्सल पजीयित (रिजस्टर) कराने डाकखाने जाता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ कि वह तुरन्त स्वीकार हो जाय और उसमें किसी प्रकारकी देर न लगे।

उ०- यह प्रार्थना की जा सकती है यदि समयके अपव्ययसे वचनेको साधनाके जीवनकी ठीक नियम-व्यवस्थाका अंग समभा जाय।

प्र० — 13. जब मैं घ्यानके लिये वैठता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ कि माताजीकी शक्ति मेरी घ्यान-क्रियाको अपने हाथमें लेकर उसे गहरी, स्थिर एवं एकाग्र वनाये और विघ्नकारी विचारों, प्राणिक बेचैनी आदिके समस्त आक्रमणोंसे मुक्त करे।

#### उ०- यह साधनाका भाग है।

प्र०- 14. उदासी, किंक्नाई, गलत सुक्तावों, सन्देह और जड़ताकी अवस्थामें, किसी भी अवसरपर या किसी भी घटनाके समय मैं माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि साहस और श्रद्धा बनाये रखूँ तथा उन सबका सामना कर उनपर विजय पाऊं।

#### उ०- यह भी।

प्र०— 15. अन्य सब समयोंमें, जहांतक मुक्तसे वन पड़ता है, मैं माताजीसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुक्ते अपनी शान्ति, शक्ति और ज्योति आदिसे भर दें, या फिर और किसी प्रकारकी अपेक्षित प्रार्थना करता हूँ, और मुक्ते सहायता, वल और सहारा देनेके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

#### उ०- यह भी।

### बार-बार आनेवाली कठिनाइयोंको दूर करना

प्र०- वार-वार आनेवाली अपनी कठिनाइयोंका मुकावला करनेका सही तरीका क्या है?

उ०- समता, त्याग और माताजीकी शक्तिको पुकारना।

FF39-2-9

पुरानी मिलावट का बार-बार आनेवाला चक्कर रास्तेमें आ खड़ा होता है। उसे तोड़कर वाहर निकलमा एक ऐसी आन्तरिक यौगिक स्थिरता और शान्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत आवश्यक है जो इन सब चीजोंसे डावांडोल नहीं होती। यदि वह स्थापित हो जाय तो उसमें माताजीकी उपस्थितिको अनुभव करना, उनके पथप्रदर्शनकी ओर खुल जाना और आकस्मिक भांकियोंके द्वारा नहीं वरन् एक स्थायी उद्घाटन तथा विकासके अन्दर चैत्यपुरुषोचित अनुभव एवं आघ्यात्मिक ज्योति और आनन्दका अवतरण प्राप्त करना सम्भव हो जायगा। उसके लिये सहायता तुम्हें प्राप्त होगी।

UF39-8-0

बहुतसे आदमी इस अवस्थामें है (यह मानव-स्वभाव है) और स्वभावत: ही इससे बाहर आनेका एक मार्ग भी है — माताजीमें पूरा विश्वास रखकर आन्तर मनको (वाहरी मनके दु.सदायी वने रहनेपर भी) अचंचल बनाना और वहां से माताजीकी शान्ति और शिक्तकों, जो तुम्हारे ऊपर सर्वदा विद्यमान है, आधार में वुलाना। एक बार, सचेतन रूपमें, वह वहां आ जाय तो अपने-आपको उसकी और खोले रखना होगा और अपनी पूरी सहायताके साथ, निरन्तर अपनी स्वीकृतिका अवलम्बन देते हुए तथा जो उस चीजसे भिन्न हो उस सवका ज्ञान-पूर्वक त्याग करते हुए उसे तवतक कार्य करने देना होगा जवतक कि समस्त आन्तर सत्ता धीर-स्थिर नहीं वन जाती और माताजीकी शिक्त, शान्ति, प्रसन्नता और उपस्थित से नहीं भर जाती — तब बाहरी प्रकृति भी उसी पथका अनु-

सरण करनेके लिये बाघ्य हो जायगी।

EF39-X-2

#### ब्री अवस्थाओंसे बाहर निकलना

ये बुरी अवस्थाएं आन्तर स्थितिसे (बहुधा बहुत मामूली कारणसे) वाहरी चेतनामें गिर जानेकी अवस्थाएं है। जब ये आये तब इनसे प्रभावित मत होओ, बिल्क धीर-स्थिर बने रहो, माताजीको पुकारो और भीतरकी ओर वापस चले जाओ।

7839-8-85

\* \* \*

समय-समयपर चेतनाका नीचे गिर आना सबके अन्दर घटित होता है। इसके कई कारण होते है, बाहरसे कोई स्पर्श आता है, प्राणमें, विशेषकर निम्नतर प्राणमें कोई चीज अभी अपरिवर्तित होती है या अधूरे रूपमें परिवर्तित होती है, प्रकृतिके भौतिक अंगोंसे कोई तमस् या अन्धकार उठ आता है। यह आए तो स्थिर बने रहो, माताजीकी ओर अपनेको खोलो, अच्छी अवस्थाओंको वापस बुलाओ और स्पष्ट तथा अझुट्य विवेक-शक्तिके लिये अभीप्सा करो जो तुम्हारे अन्दर उस चीजका कारण तुम्हें दिखा दे जिसे ठीक करनेकी आवश्यकता है।

8-3-9837

## आक्रमण समय माताजीकी सहायता

अज्ञानकी शक्तियां ही घेरा डालना आरम्भ करती है और फिर एक साथ आक-मण करती है। प्रत्येक बार जब ऐसे आक्रमणको हटाकर दूर भगा दिया जाता है तब आधार साफ हो जाता है, मन, प्राण या शरीरमें या सत्ताके समीपवर्ती अंगोंमें माताजीके लिये एक नया क्षेत्र जीत लिया जाता है। प्राणमें माताजी द्वारा अधिकृत स्थान धीरे-धीरे बढ़ रहा है—इसका पता इस बातसे लगता है कि अब तुम इन चढ़ाइयोंका बिरोध अधिक जोरके साथ कर रहे हो जो पहले तुम्हें एकदम अभूभत कर डालती थी।

ऐसे समयोंपर माताजीकी उपस्थिति और शक्तिका आवाहन करना ही

कठिनाईका मकावला करनेका सबसे अच्छा तरीका है।

जो माताजी सर्वदा तुम्हारे साथ और तुम्हारे अन्दर हैं उन्हींके साथ तुम वातचीत करते हो। बस एकमात्र आवश्यक बात है ठीक-ठीक सुनना जिससे कि कोई दूसरी वाणी बीचमें न आ जाय।

6539-58-6

\* \* \*

यदि तुमने माताजीकी ओर खुले रहनेका अम्यास बना लिया है तो चाहे आक-मण कितना भी प्रवल क्यों न हो, और यदि वह अभी तुम्हें परास्त भी कर डाले, तो भी वह तेजीसे निकल जायगा।

यदि तुम अचचल वने रहो और शान्तिकी ओर तथा दिव्य शक्तिकी ओर खुले रहो तो शान्ति फिर वापस आ जायगी। एक बार जब दिव्य सत्यका कुछ अंश तुम्हारे अन्दर प्रकट हो चुका है, तो, चाहे अभी कुछ समयके लिये भले ही वह अशुद्ध गतियोंके वादलोंसे क्यों न ढक जाय, वह फिर भी आसमानमें चमकनेवाले सूर्यकी तरह हमेशा चमकने लगेगा। अतएव विश्वासके साथ प्रयासमें लगे रहो और कभी साहस मत खोओ।

१४-३-१६३२

\* \*

प्रo- विद्रोही शक्तिकी कियाके कारण आनेवाले दु:ख-कप्टसे वचनेका साधकोंके लिये सबसे उत्तम उपाय क्या है?

उ०- माताजीपर श्रद्धा और पूर्ण समर्पण।

8638-3-08

\* \* \*

प्र० जय साधक रूपान्तरकी प्रिक्रयामें अपनी प्रकृतिकी किसी कमजोरीकी उपेक्षा करते हैं तब क्या यह सम्भव नही है कि माताजी उस दुर्वलताको उन्हें दिसा दें, वजाय इसके कि विरोधी शक्तियोंके कमजोर स्थानपर किये गये दुःखदायी आधातके द्वारा वे उसे जाने? उ०- अगर वे पर्याप्त रूपसे माताजीकी ओर खुले हों तो ऐसा किया जा सकता है — लेकिन अधिकतर साधकोंमें बहुत अधिक अहंकार, श्रद्धाका अभाव, अधता, स्वेच्छा और प्राणिक कामनाएं होती हैं — ये ही चीजें उन्हे माताजीकी ओर से बन्द कर देती है और विरोधी शक्तियोंकी क्रियाका आवाहन करती है।

१७-६-१६३३

अज्ञानसे संबन्धित मानव-प्रकृतिके मानसिक और प्राणिक दोषोंको तवतक कार्य करनेका मौका दिया जाता है — जैसे कि आसुरिक शक्तियोंके आक्रमणों और सुक्रावोंको भी अवसर दिया जाता है — जवतक प्रकृतिमें कोई भी ऐसी चीज रहती है जो इन चीजोंका प्रत्युत्तर देती है। यदि माताजीके सामने ये चीजें तुममें उठती हैं तो इसका कारण यह है कि उस समय उनपर एक प्रवल दवाव डाला जाता है जिससे या तो वे निकल जायं या बने रहनेके लिये युद्ध करें। इसका जपाय है केवल माताजीको ओर खुलना और अन्य सभी शक्तियोंका पूर्ण रूपसे और सर्वदा त्याग करना तथा जब वे सबसे अधिक कियाशील हों तब उनका सबसे अधिक त्याग करना। वाकी कार्य श्रद्धा, सरलता, अध्यवसाय आदिसे परा हो जायगा।

१६-११-१६३२

#### श्रीमां द्वारा परीक्षा

परीक्षा करनेकी भावना भी बहुत स्वस्थ भावना नहीं है और उसपर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिये। भगवान्की ओरसे नहीं, बिल्क निम्नतर लोकोंकी — मानसिक, प्राणिक और भौतिक लोकोंकी शिक्तयोंकी ओरसे परीक्षाएं की जाती हैं और भगवान् उन्हें होने देते हैं, क्योंकि परीक्षा होना अन्तरात्माकी शिक्षाका एक अंग है और वह उसे अपने-आपको, अपनी शिक्तयोंको तथा जिन सीमाओंको उसे पार करना है उनको जाननेमें सहायता करता है। माताजी प्रत्येक मृहूर्त्त तुम्हारी परीक्षा नहीं कर रही हैं, बिल्क परीक्षाओं और निम्नतर चेतानासे सम्बन्ध रखनेवाली कठिनाइयोंकी आवश्यकता से परे चले जानेमें तुम्हें प्रत्येक मृहूर्त्त सहायता कर रही हैं। अगर तुम हमेशा उस सहायताके विषयमें सचेतन रहो तो वह सभी आक्रमणोंके समय — चाहे वे विरोबी शिक्त-

योके हो या तुम्हारी अपनी निम्नतर प्रकृतिके — तुम्हारा सबसे अच्छा रक्षक मावित होगी।

# सहायताके लिये की गयी पुकारोंका उत्तर देनेके लिये माताजीकी गृह्य किया

अब अनुभवकी वात। निञ्चय ही सहायताके लिये की गयी 'अ' की प्रकार माताजीतक पहुँची थी. भले ही उसने अपने पत्रमें जिन सब व्योरेकी बातोंका वर्णन किया है वे सब माताजीके भौतिक मनके सामने उपस्थित न भी हों। इस तरहकी पूकारें वरावर माताजीके पास आ रही है, कभी-कभी तो एक-पर-एक लगी हुई सैकडों आती है और सर्वदा ही उत्तर दिया जाता है। इनके अवसर नाना प्रकारके होते है, पर चाहे जिस आवश्यकताके कारण प्रकार क्यों न की गयी हो, शक्ति उसका उत्तर देनेके लिये तैयार रहती है। गृह्य लोकमें इस कियाका यही सिद्धान्त है। यह साधारण मानवीय किया-जैसी कोई चीज नहीं है और जो पुकारता है उसकी ओरसे कोई लिखित या मौिखिक सन्देश भेजनेकी आवश्यकता नहीं होती; शक्तिको कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये चैत्य सत्ता द्वारा वार्तालाप करना ही पर्याप्त होता है। फिर यह कोई निर्वेयक्तिक शक्ति नहीं है और एक ऐसी दिव्य शक्तिका सुभाव, जो पुकारनेवाले किसी भी व्यक्तिको उत्तर देने और सन्तुष्ट करनेके लिये तैयार हो, यहां विलकुल ही सगत नहीं बैठता। यह माताजीकी एक व्यक्तिगत चीज है और यदि उनमें यह शक्ति न होती और इस तरहकी किया वे न कर सकती तो वे अपना काम करनेमें समर्थ न होतीं; परन्तु यह भौतिक स्तरपर की गयी वाहरी व्याव-हारिक कियासे एकदम भिन्न है; और यद्यपि गुह्य किया और भौतिक किया मिल सकती हैं और मिलती भी है और गुह्य किया भौतिक कियाको अत्यन्त फलप्रद बनाती है तो भी भौतिक स्तरकी पद्धतियां निश्चय ही एकदम भिन्न होती है। अब सहायता-प्राप्त व्यक्तिको काम करनेवाली शक्तिका बोध न होनेकी बात लें; अवज्य ही उसका जानना कार्यको फलप्रद वनानेमें वहुत अधिक मात्रामें सहायता करता, पर वह जानना अनिवार्य नहीं हो सकता; अगर वह न भी जाने कि कार्य कैसे हुआ है तो भी उसका फल होगा ही। उदाहरणार्थ, कलकते-के तथा दूसरी जगहोके तुम्हारे कार्यमें मेरी सहायता तुम्हारे साथ हमेशा थी और मेरी समभमें यह नहीं कहा जा सकता कि वह फलप्रद नहीं थी; परन्तु तुम्हें यदि किसी-न-किसी प्रकार इस वातका ज्ञान न भी होता कि मेरी सहायता तुम्हारे साथ है तो भी वह उसी गुह्य स्वभावकी होती और उसका वही परिणाम होता।

- - -

3838-8-86

. प्र० – रातके एक वजेका समय था जब मेरे भाईने यन्त्रणाकारी पीड़ाकी अवस्थामें मुफ्ते पुकारा और पूछा कि क्या श्रीअरविन्द उसे स्वस्थ कर सकते है। मैंने कुछ प्रसाद-के-फूल निकाले, जो मेरे पास थे, और उनसे उसके रोगाकान्त अग को छआ। और

अहो ! पीड़ा मिट गई और वह ठीक होने लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बातसे सचेतन थे और आपने मेरी प्रार्थना

सुनी थी।

उ० - ऐसे दृष्टान्तोंमें जो कुछ होता है वह यह है कि जब माताजी किसी व्यक्तिको स्वीकार कर लेती हैं तो वे अपनी सत्ताका कोई अंश उसके पास भेजती हैं और वह व्यक्ति जहां कही भी जाय वह अंश उसके साथ रहता है और यहां विराजमान माताजीके साथ सदा सम्पर्कमें रहता है। इसलिये जब वह कोई ऐसी चीज करता है जैसी तुमने श्रद्धा और भक्तिके साथ इस मामलेमें की तो वह चीज माताजीकी उस अंशविभूतिके द्वारा जो उस व्यक्तिके साथ होती हैं उनकी आन्तर या बाह्य चेतनामें पहुँचती है और उसके बदलेमें परिणाम पैदा करनेके लिये यहांसे 'शक्ति' जाती है।

## माताजीके पुकारोंको सुननेके बारेमें गलत विचार

प्र० — जव 'क्ष' ने अपनी कठिनाईके बारेमें मुक्तसे जिकायत की तो मैंने उससे कहा कि माताजीकी सहायताको पुकारकर इसे दूर किया जा सकता है। परन्तु उसने तर्क किया कि उस-जैसी नवागन्तुकाकी पुकारें माताजी द्वारा सुनी जानेकी कोई आशा नहीं। पुराने और समुन्नत साधकोंसे इतनी अधिक पुकारें माताजीके पास जाती रहती है कि उस-जैसी आरम्भकर्त्री साधिकासे की जानेवाली नई पुकारें अरण्य-रोदन-मात्र होंगी और उस कोलाहलमें अनसुनी ही रह जायंगी। मैंने उत्तर दिया कि यदि हमारी पुकारोंके उत्तरमें माताजी

हमारे पास नही आतीं तो उसके लिये अवश्य उनके पास कुछ अपने ही कारण होंगे; और इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि जब वे आयेंगी तो ठहरनेके लिये आयेंगी। इस बीच हमारे अन्दर श्रद्धा और समता होनी चाहियें और हमें आवश्यक अवस्थाओंकी तैयारी करनी चाहिये। सम्भवतः उनके पास हमारे आदेशके अनुसार कार्य करनेकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करनेको है, और हम इस बातका आग्रह क्यों करें कि वे वह काम छोड़कर हमारी ओर घ्यान दें? ऐसा कभी सुननेमें नहीं आया कि जब किसीके द्वारा सीधे अपने हृदयसे सच्ची पुकार माताजीके पास भेजी जाती है तो वे उत्तर देनेमें चूक जाती है, क्योंकि स्वयं पुकारमें निहित शक्ति ही सूचित करती है कि वहां माताजी उपस्थित हैं। जब मैने 'क्ष'से यह बात कही तो मैने अपने ललाट-केन्द्रसे एक प्रवल दवाव और स्पन्दनोंको नीचे की ओर भौंहोंके बीच आते अनुभव किया। इसका क्या कारण है?

उ०- 'क्ष' के तर्क कोई विशेष युक्तियुक्त नहीं; तुम्हारे अधिक अच्छे हैं, यद्यपि सर्वथा निर्दोष नहीं। माताजी भौतिक मनसे सीमित नहीं, अतएव चाहे उनके पास "अधिक महत्त्वपूर्ण" कार्य करनेको हो फिर भी वह अरण्यसे या और कहीं से भी आनेवाली पुकारको सुननेके मार्गमें जरा भी वाधक नहीं होगा। साथ ही, व्यक्तियोंपर आध्यात्मिक कियाएं उनकी ज्येष्ठताके क्रमसे नहीं की जाती; सो "पुराने व्यक्तियों" की चीख-पुकार उन्हें (किसी और पर किया करनेसे) क्यों रोके? वे उन सबके साथ, जिन्हें उनकी जरूरत है, रह सकती हैं और रहती ही हैं। इसलिये तुम्हारा यह कहना कि "माताजी नहीं आतों? नहीं आयेंगी?" कोई विशेष संगत नहीं, पर तुम्हारा बाकीका उत्तर विलकुल संगत है। माताजी अब भी वहां उपस्थित है और तुम्हारे अन्दर कार्य भी कर रही हैं, केवल, तुम्हारी आन्तर दृष्टि एवं अनुभूति खुली हुई नहीं और इसलिये तुम उन्हें देख नहीं सकते या अनुभव नहीं कर पाते।

जो-कुछ ललाट-केन्द्रमें उतरा वह या उत्तर, या यूँ कहें कि माताजीकी उपस्थितिका स्पर्श — उनकी चेतना, उनकी शक्ति जो आन्तर मन, आन्तर संकल्प, आन्तर दृष्टिका केन्द्र खोलनेके लिये तुमपर कार्य कर रही है और जब वह खुल जाता है तो मनुष्य वह भी देखने और जानने लगता है जो स्थूल आंसके लिये अदृश्य और ऊपरी मनके लिये अज्ञेय है।

## अचूक सहायता और संरक्षण

'नाम'की शक्ति एवं संरक्षणके विषयमें तुम्हें जो अनुभव हुआ वह ऐसे प्रत्येक व्यक्तिका अनुभव है जिसने ऐसी ही श्रद्धा और निर्भरताके साथ इसका प्रयोग किया है। जो लोग संरक्षणके लिये हृदयसे पुकारते हैं उन्हें प्राप्त होनेसे यह चूक नहीं सकता। किसी बाहरी परिस्थितिको तुम अपनी श्रद्धाको विचलित मत करने दो; क्योंकि सब कुछको पार कर लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये इस श्रद्धासे बढ़कर अधिक बल और कोई चीज नही देती। ज्ञान और तपस्याका कुछ भी बल क्यों न हो, उनमें धारक शक्ति इससे कम ही होती है — श्रद्धा यात्राके लिये सबसे मजबूत सहारा है।

माताजीका संरक्षण वहां तुम्हारे ऊपर विद्यमान है और उनका सजग प्रेम भी। उसपर भरोसा रखो और अपनी सत्ताको उसकी ओर अधिकाधिक खुलने दो — तब वह आक्रमणोंको परे हटा देगा और तुम्हें सदा थामे रहेगा। 5-१०-१६३६

#### माताजीके संरक्षण कार्य करनेकी शर्ते

समस्त गृह्य शक्तियोंको दृष्टिमें रखकर तथा मृत्यु और रोग आदिकी कुछ शक्तियोंसे साधकोंकी रक्षा करनेके लिये जिन सब उत्तम अवस्थाओंको उत्पन्न करना सम्भव है उन सबको घ्यानमें रखकर ही माताजीने एक व्यवस्था की है। पर यह पूर्ण रूपसे कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि स्वयं साधकोंमें भोजन तथा उसी तरहकी प्राणसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्यान्य भौतिक चीजोंके प्रति समुचित मनोभाव नहीं है। पर फिर भी एक प्रकारका संरक्षण है। यदि साधक माताजी-की व्यवस्थाके बाहर जायं तो वे बस अपनी जिम्मेदारीपर ही जा सकते हैं।... पर यह व्यवस्था केवल आध्रमके लिये है, उन लोगोंके लिये नहीं जो आध्रमसे बाहर हैं।

१४-७-१६३३

प्र०- क्या यह सच नहीं कि साधक माताजी द्वारा निर्घारित नियमों-का पालन इसलिये करते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि उनका पालन न करने और माताजीकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य

### उनके संरक्षणके घेरेसे बाहर चला जाता है।

उ०- ठीक यही बात है -- मनुष्य तुरन्त संरक्षणके घेरेसे बाहर चला जाता है। -- १-११३३

> प्रo- सब चाहेंगे कि माताजीका संरक्षण हमारे साथ रहे; पर शायद कुछ शर्ते पूरी करनी होती है?

उ० - बहुत ही कम लोग ऐसे है जो उनके संरक्षणको अपने साथ रहने देते हैं। एक सर्व-सामान्य संरक्षण सभीके चारों ओर विद्यमान है, पर अधिकतर लोग अपने मनोभाव, अपने विचारों या कार्योसे उसके वाहर चले जाते है या फिर अन्य शक्तियोंके लिये द्वार खोल देते है।

78-5-9633

इसका कारण यह नहीं है कि माताजीने अपना संरक्षण हटा लिया है — उन्होंने यह नहीं किया है। अधिक सम्भव है कि वह (किठनाई) इस कारण आयी कि तुम अपनी आन्तर सत्तासे बहुत अधिक बाहर चले जाते हो और अपनेको बिहर्मुखी बना लेते हो। यह अधिक अच्छा है कि तुम फिर भीतर हट आओ और आन्तरिक स्थिरता और शान्तिको प्राप्त करो।

प्र०- यदि माताजीका संरक्षण लोगोंके चारों ओर सतत बना रहें तो मै नहीं समक्तता कि उन्हें कभी विषाद और सन्देह होगा या कोई भी भगवद्विरोधी वस्तु कभी उनके पास आयेगी।

उ०-ये वस्तुएं आनेकी चेप्टा कर सकती हैं पर ये घुसने या टिकने नहीं पायंगी।

प्र० – यदि कोई वालक छोटी उम्रमें ही यहां आ जाय तो क्या वह उन किठनाइयोंसे मुक्त हो जायगा जो कामवासनाके संग सामान्यतया ही रहा करती है?

उ० - यह कोई स्वतःसिद्ध सत्य नही - यह केवल सम्भावित है - इस शर्तपर कि वह पूर्ण रूपसे माताजीके प्रभाव तले आ जाय, जिन दूसरे साघकोंमे यह वासना है उनके वातावरणके प्रति अत्यधिक खुला न हो, शुरूकी उम्रमें ही चलायमान न हो जाय और न शृङ्गारमय साहित्य पढने आदिके द्वारा अपनेको विचलित ही कर ले। ऐसा एक भी बालक नहीं जो अवतक यह सब करनेमें समर्थ हुआ हो।

5539-98-2

## दुर्घटनाएं और माताजीका संरक्षण

प्र०— आज सबेरे 'अ'के साथ मोटर-दुर्घटना हो गयी। क्या माताजी पहलेसे इस दुर्घटनाकी सम्भावनाको नहीं देख सकी और उसे नहीं रोक सकीं? या यह इस कारण घटित हुई कि 'अ' किसी तरह उनके संरक्षण-क्षेत्रसे वाहर चला गया था?

उ०— दुर्घटनाको रोकना सम्भव नहीं था। जब खतरा आवे तब सबसे पहले करनेकी चीज है माताजीको पुकारना, उससे साधारण संरक्षण तुरत फलप्रद हो जाता है। 'अ' वैसा करनेके लिये अनुपयुक्त अत्यन्त बिहर्मुखी अवस्थामें था और जो करना चाहिये था उसके एकदम विपरीत चीज ही उसने की — मोटरके पीछे जानेके वजाय उसने उसके सामने चले जानेकी चेप्टा की। परन्तु सच्चा कारण तो बहुत भीतरकी चीज थी — यह आन्तर सत्ताके किये हुए उन चुनावोंमेंसे एक था (अवश्य ही सचेतन मनको मालूम नही था) जो प्रत्युक्तरके रूपमें इन चीजोंको ले आते हैं।

२७-१-१६३६

#### प्राणलोकमें माताजीका संरक्षण

यह प्राणलोकका एक स्वप्न था जहां सब प्रकारके खतरे तवतक आते रहते हैं जवतक तुममें उनका मुकावला करनेका साहस नही आ जाता। अगर तुममें भय न हो अथवा माताजीका संरक्षण हो (जो उन्हें याद करने या पुकारनेसे प्रकट होता है), तब ये खतरे काफूर हो जाते हैं। तुम्हें पागल लोगोंसे जो भय था उसीने प्राणमे यह चीज उत्पन्न की थी। इस भयकी तरह ही इन चीजोको भी प्रकृतिसे बाहर निकाल फेंकना होगा।

5638-3-2

तुम्हारी अनुभूतिमें हुआ यह कि तुम्हारा प्राण-पुरुष माताजीके साय युक्त होनेकी अपनी इच्छाके कारण शरीरसे मुक्त हो गया (तुम प्राणमय और भौतिक लोककी सीमापर माताजीसे मिले) और शरीरसे स्वतन्त्र अपना निजी जीवन यापन करने लगा। वह प्राणलोकमें प्रविष्ट हुआ और, अब शरीरपर आश्रित न होनेके कारण, पहले अपने-आपको नि.सहाय अनुभव करने लगा जबतक कि उसने माताजीको नहीं पुकारा। 'अ' का वहां प्रकट होना सम्भवतः स्वयं 'अ' के प्राणके किसी भागका प्रकट होना था, पर अधिक सम्भव है कि उसके रूपमें शायद किसी प्राणमय सत्ताका, सम्भवतः उसी प्राणमय सत्ताका जो उसे परेशान करती रही है, प्रकट होना हो। जव तुम प्राणमय लोकमें जाते हो तब बहुत-सी ऐसी चीजोंसे तुम्हारी भेंट होती है,—एकमात्र पर्याप्त संरक्षण है माताजीको पुकारना। ७-६-१६३३

## आन्तरिक समर्पणके द्वारा कठिनाइयोंका त्याग

किसी उपद्रवसे छुट्टी पानेके लिये शरीरसे माताजीके पास आना अनावश्यक और व्यर्थ है; तुम्हें अन्तरमें पैठकर उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिये और अनुचित क्रियाका त्याग करना चाहिये, जैसा कि इस अवसरपर तुमने स्वयं भी समभा है। शरीरसे उनके पास आनेपर वस भूल करते रहने और उसे ठीक करनेके लिये उनके पास आनेकी एक आदत-सी पड़ जायगी और फिर वह, भीतरसे कठिनाईको छोड़ देने, उससे समर्पण करा देनेके बदले, उसको उन्होंके ऊपर फेंक देनेकी अनुचित क्रिया भी उत्पन्न करेगी। वास्तवमें एक प्रकारके साधारण समर्पणकी आवश्यकता है जो छोटी-छोटी वातोंपर होनेवाले इन सब उपद्रवोंको, अहंकार, अपने ही दृष्टिकोणपर आग्रह, अपने ही ढगसे चलनेका मौका न मिलने अथवा अपनी स्वतन्त्रता या महत्त्वको लोगोंके स्वीकार न करने पर होनेवाले कोध आदिको रोक मके।

आन्तरिक एकता ही त्राण करती है, न कि बाह्य समीपता।

EE39-89-08

## सहायताके लिये श्रीमांको लिखना

'अ'से बातें करके और माताजीको भी लिखकर तुमने अच्छा ही किया। निश्चय ही माताजीने 'अ' की किठनाइयोंको देखा था। यह ठीक है कि उसकी किठनाई है एक प्रकारके अवाध उद्घाटनका अभाव — अन्यथा वह सब शीध्र दूर किया जा सकता और धीरे-धीरे आसानीसे ही प्रकृति (मन, अहंकार इत्यादि) में आवश्यक परिवर्तन ले आया जाता। लिखना, जैसा कि तुम करते हो, अपने-आपको उद्घाटित करने और ठीक-ठीक स्पर्श ग्रहण करनेमें सहायक होता है। 'अ' का जो यह तर्क है कि माताजी तो जानती ही हैं और इसलिये उन्हें लिखने-की कोई आवश्यकता नहीं, वह तभी लागू हो सकता है जब कि श्रीमां और साधकके बीच आदान-प्रदानका एक उन्मुक्त अथवा, कम-से-कम, पर्याप्त प्रवाह चल रहा हो; पर, जब कोई गम्भीर किठनाई आ जाय तब वह उतना लागू नहीं होता। स्वभावतः ही हम लोग उसके संघर्षमें उसकी सहायता करनेका अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे।

28-4-8E3E

## सभी चेष्टाएं माताजीके सामने खोलकर रख देना

तुम्हारे लिये मैं एक नियम निश्चित कर सकता हूँ, "ऐसी कोई वात मत करो, कहो या विचारो जिसे तुम माताजीसे छिपाना चाहो।" और यह वात उस आपति का उत्तर दे देती है जो "इन छोटी-छोटी वातों" को श्रीमांके घ्यानमें ले आनेके विरुद्ध तुम्हारे अन्दर — तुम्हारी प्राण-सत्ताकी ओरसे, ठीक है न?—उठायी गयी थी। भला तुम यह क्यों सोचते हो कि माताजी इन सब चीजोंके कारण परेशान होंगी अथवा इन्हें नगण्य समर्भेगी? अगर 'समस्त' जीवनको ही योग होना हो तो फिर जीवनमें ऐसी कौन-सी चीज है जिसे तुच्छ या महत्व-हीन कहा जाय? अगर माताजी उत्तर न भी दें तो भी तुम्हारे कार्य और आत्मोन्नतिसे संबन्धित किसी वातको समुचित भावके साथ उनके सामने रहनेका अर्य है उसे उनके संरक्षणमें, सत्यकी ज्योतिमें, रूपान्तरके लिये कार्य करनेवाली शिक्ति किरणोंके नीचे रख देना — क्योंकि जो वात उनके घ्यानमें ले आयी जाती है उसपर तुरत ही वे किरणें कार्य करना आरम्भ कर देती हैं। तुम्हारे

भीतर जो चीज वैसा न करनेकी सलाह देती है जब कि तुम्हारा आत्मा तुमसे उसे कराना चाहता है, वह निश्चय ही प्राण-सत्ताकी एक युक्ति होगी जिसके द्वारा वह ज्योतिकी किरण और शक्तिकी कियासे वचना चाहती है।

8=-4-8632

प्र० — आज मेरे मनमें एक विचार आया है: "क्यों तुम प्राणिक सत्ताके नियन्त्रणके विषयमें अपने ऊपर इतनी जबरदस्ती कर रहे हो? अच्छा हो तुम अपने विचारों और कामनाओंको माताजीके आगे खोलकर रखनेकी चिन्ता मत करो; वरंच तुमपर कार्य करना माताजीपर छोड़ दो।"

उ०- यदि तुम चाहते हो कि माताजी तुम्हारे अन्दर कार्य करें तो तुम्हें अपने विचारों और कामनाओंको उनके सामने रखना और वहिष्कृत करना होगा। ३-६-१६३३

\* \* \*

प्र०- माताजीके नाम अपना कलका पत्र पढ़नेपर आज मुक्ते लगता है मानों वे 'क्ष' और 'य' के वारेमें मेरे अशुद्ध विचारोंको उनके सामने रखनेसे कोई विशेष प्रसन्न नहीं हुई।

उ०- तुम्हारे इन वातोंके लिखनेसे माताजीको किसी प्रकारकी नाराजगी नहीं होती। यदि कोई ऐसी वातें हों तो उनके वारेमें चुप रहनेकी अपेक्षा उन्हें लिखना ही अधिक अच्छा है।

E=39-3-3

#### शरीरको नीरोग करनेके लिये माताजीकी शक्तिका कार्य

शरीरमें निहित शक्ति इस तरहकी चीजें नहीं किया करती। माताजीकी शक्ति ही ऐमी चीजें करती हैं, जब कि कोई उसे पुकारता है और अपने-आपको उसकी ओर खोलता है। जिन नोगोंने कभी योग नहीं किया और किसी चीजके विषयमें सचेतन नहीं हैं, वे लोग भी इस तरह, कारण जाने विना अथवा जिस रीतिसे उनका रोग ठीक किया गया उसे अनुभव किये विना, रोगमुक्त हो जाते हैं। शक्ति ऊपरसे आती है अथवा अवतरित होते समय वह चारों ओरसे घेर लेती है और वाहरसे भीतर प्रवेश करती है अथवा भीतर अवतरित होनेकें बाद भीतरसे वाहर आती है। जब तुम शक्तियोंके कार्यके विषयमें सचेतन होते हो तब तुम कियाको अनुभव करते हो।

इसका (जागरणका) मतलब है पीछेसे चैत्य पुरुषका सज्ञान कार्य करना। जब यह सामनेकी ओर आ जाता है तब यह मन, प्राण और शरीरपर छा जाता है और उनकी क्रियाओंको चैत्यभावापन्न बनाता है। यह अभीप्सा करने और निःसंशय होकर माताजीके प्रति पूर्णरूपेण मुड़ जाने और आत्मसमर्पण करनेपर सबसे उत्तम रूपमें सामने आता है। पर जब आधार तैयार हो जाता है तब कभी-कभी यह स्वयं अपने-आप भी सामने आ जाता है।

FF39-X-X

प्र० जब मैं नींदसे उठा तो मैंने पाया कि मेरे अन्दर सर्दी घुसी हुई है। मेरी चेतना माताजीकी शक्तिको उतार लाई और सर्दी गायव हो गई। अन्य कष्टोंके लिये भी मैंने इसी प्रक्रियाका प्रयोग किया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 'शक्ति' के लिये अपनाई गई विधि बिलकुल ठीक थी या नहीं।

उ॰-- यह विलकुल ठीक तरीका है। यह बहुत अच्छा है कि तुम 'शक्ति' का प्रयोग करना सीख रहे हो।

२७-द-१६३४

\* \* \*

यह मेरा एक अनुभूत तथ्य है कि जब शरीरमें बहुत प्रवल और सुदृढ़ विरोध हो तो स्वयं शरीरपर अधिक सीधा कार्य करनेके लिये शक्तिके एक यंत्रके रूपमें भौतिक साधनोंकी कुछ सहायता लेना लाभदायक सिद्ध हो सकता है; क्योंकि उस हालतमें शरीर यह अनुभव करता है कि वह विरोधका सामना करनेमें दोनों ओरसे, भौतिक तथा अतिभौतिक दोनों साधनोंसे, सहारा पा रहा है।

\* \* \*

प्र०- प्रायः पंद्रह दिनसे अधिक हुए, प्रत्येक दिन जव मैं प्रणामके समय माताजीका स्पर्श पाता हूँ तव मुक्ते एक प्रकारके प्रवल-पोषणका अनुभव होता है और उसके साथ प्रसन्नता और शक्ति भी मिली होती है, मानो एक नया पदार्थ मेरे भौतिक शरीरतकमें ढाला जा रहा हो।

उ०- चूँकि तुम अस्वस्य हो, इसलिये माताजी तुम्हारी भौतिक सत्तामें, उसके सत्त्वको नया बनानेके लिये, दिव्य शक्ति और स्वास्थ्यका पोषक पदार्थ ढालती है।

8-88-8838

#### रोगको ठीक करनेमें माताजीकी क्रिया

प्र० हाल हीमें माताजीके सामने एक रीगीका जो मामला रखा गया था उसमें उनकी क्रिया किस आधारपर आगे वढ़ी?

उ०- माताजीने उस सारे मामलेके सम्बन्धमें अपने आन्तरिक प्रत्यक्षके आधारपर कार्य किया; वे केवल बाहरी तथ्योंके ही नहीं विल्क जिस चीजको वे उनके पीछे स्थित अनुभव करती या देखती हैं उसके आधारपर कार्य करती हैं। २६-५-१६३५

\* \* \*

प्र० - 'क्ष' का अपनी कटि-सन्धि-पीड़ाके विषयमें मुफे लिखा गया पत्र मैंने उसी दिन नहीं अगले दिन माताजीको भेजा। तो भी 'क्ष' के बिलकुल नये पत्रसे जान पड़ता है कि उसका दर्द मुफे वह पत्र पहुँचनेके तुरत बाद ही दूर हो गया था। क्या उस पत्रका विषय माताजीको बताये जानेसे पहले ही उसका आप-से-आप परि-णाम उत्पन्न हो गया था?

उ॰- 'य' ने उसी दिन 'क्ष' के दर्दके बारेमें माताजीको बताया था — इसलिये स्वयं पत्रका आप-से-आप परिणाम उत्पन्न होनेकी कल्पना करनेकी जरूरत नहीं। किन्तु, ऐसा स्वतः—प्रवृत्त परिणाम प्रायः ही या तो पत्र लिखनेके तुरन्त बाद या उसके माताजीके वायुमण्डलमे प्रवेश करनेपर अवश्यमेव पैदा होता है।

# XI

# कतिपय स्पष्टीकरण

# कतिपय स्पष्टीकरण

#### श्रीमाताजीके चक्रका तात्पर्य

े प्र०- मैं प्रायः श्रीमाताजीके चक्र और उसके अर्थके विषयमें सोचता रहा हैं। मैंने इसे इस प्रकार समभा है:

मध्यका वृत्त -- परात्पर शक्ति।

चार भीतरी दल — अतिमानससे अधिमानसतक कार्य करनेवाली चार शक्तियां।

बारह बाहरी दल — अघिमानससे संबोधि और मनतक उन चार शक्तियोंना बारह शक्तियोंमें विभाग।

क्या आपके विचारमें मैंने ठीक-ठीक अर्थ समभा है?

उ० - मूलतः (साधारण मूलतत्त्वमें) १२ शक्तियां वे स्पन्दन हैं जो अभिव्यक्तिके लिये आवश्यक हैं। ये बारह आरम्भसे ही श्रीमाताजीके सिरके ऊपर
देखी गयी हैं। इस तरह वास्तवमें सूर्यसे निकलनेवाली १२ किरणें हैं ७ नही।
प्रह आदि भी १२ हैं इत्यादि। शक्तियोंके व्योरेका ठीक-ठीक अर्थ करनेका
जहांतक सम्बन्ध है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं देखता जो तुम्हारे वताये हुए
कमके विरुद्ध हो। यह अर्थ अच्छी तरह लग सकता है।

84-8-8838

#### माताजीकी ध्वजाका तात्पर्य

नीली ध्वजाके विषयमें । मैं माने लेता हूँ कि तुम्हारा मतलव सुफेद कमल-वाली ध्वजासे है। यदि ऐसा है तो वह माताजीकी ध्वजा है, क्योंकि सुफेद कमल उनका प्रतीक है जैसे लाल कमल मेरा। ध्वजाका नीला रंग श्रीकृष्णके रंगके रूपमें अभिप्रेत है और इसलिये आध्यात्मिक या दिव्य चेतनाका द्योतक है जिसे स्थापित करना माताजीका कार्य है ताकि वह भूतलपर शासन कर सके। इस ध्वजाको आश्रमकी ध्वजाके रूपमें प्रयुक्त करनेका अर्थ यह है कि हमारा कार्य इस चेतनाको उतारना और इसे संसारके जीवनकी नेत्री बनाना है।

## श्रीमांके लिये जीवनकी शक्तियोंको जीतना

इस योगका उद्देश्य जीवनकी शक्तियोंका त्याग करना नहीं है, बिल्क एक आंतरिक रूपान्तर ले आना और जीवनसम्बन्धी अपने मनोभाव और शिक्तियोंके व्यवहारमें परिवर्तन ले आना ही इसका उद्देश्य है। ये शिक्तियां अभी अहंकारपूर्ण भावमें और भगविद्वरोधी उद्देश्योंके लिये व्यवहृत होती है; इनका व्यवहार भगवान्के प्रति आत्मसमर्पणके भावके साथ और भागवत कार्यके उद्देश्यसे करना होगा। श्रीमांके लिये इन्हें फिरसे जीतनेका तात्पर्य यही है।

## योग शक्तिके सहायकके रूपमें बाह्य साधनोंका प्रयोग

नि.सन्देह, व्यक्तिको इन वाह्य साघनोंका प्रयोग करना ही होगा और इस विषयमें व्यक्तिको सावधान भी रहना होगा ताकि यथासम्भव अधिक-से-अधिक साधन उसके पक्षमे हों और उसकी ओरसे विरोधी, शक्तिको यथासम्भव कम-से-कम सुयोग मिले। परन्तु हमारे लिये किसी भी बाहरी क्रियाकी सफलता तवतक सुनिश्चित नहीं हो सकती जवतक उसके पीछे बढ़ती हुई यौगिक दृष्टि और यौगिक शक्ति न हो।

स्वयं हमारे सामने वाहरसे भीषण कठिनाइयां आई हैं, पेरिस-स्थित उप-निवेश-मन्त्रीको हमारे विरुद्ध अर्जियां भेजी गई और यहांके गवर्नरसे रिपोर्ट मांगी गई जिसपर यदि कार्रवाई की जाती तो आश्रम भीषण संकटमें पड़ जाता।

हमने बहुत हलके और सादे ढंगके बाहरी साधनोंका प्रयोग किया, अर्थात् माताजीके भाई (फांस-शासित विपुवदीय अफीकाके गवर्नर) को (और फांसके एक अग्रगण्य लेखक, हमारे एक शिष्यको भी) प्रेरित किया कि वे फांसके मन्त्रिमण्डल और हमारे वीच मध्यस्थता करें, परन्तु औपनिवेशिक कार्यालयकी कार्रवाईको निर्धारित करनेके लिये, यहांके गवर्नरसे अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करनेके लिये, यहां जो कुछ-एक लोग हमारे विरुद्ध थे उनके मनोंको बदलनेके लिये तथा दूसरोंकी शत्रुताको विफल करनेके लिये मैने अधिकतर तो एक प्रवल आन्तरिक 'शक्ति' का ही प्रयोग किया। इन सब विषयोंमें मुक्ते सफलता प्राप्त हुई और यहां हमारी स्थिति पहलेसे अधिक दृढ़ हो गई है; विशेषकर यह कि एक नया और अनुकूल गवर्नर यहां आ गया है। फिर भी, हमें सजग रहना है ताकि स्थिति फिरसे संकटग्रस्त न हो जाय। साथ ही इस सबके परिणाम-स्वरूप एक हानि भी हुई है,—हमसे कहा गया है कि हम अब और अधिक घर न खरीदें, न ही किरायेपर लें विल्क इसके स्थानपर अपने घर बनवायें। यह भूमि और अधिक धनके विना किठन ही है, अत. इस समय हम आश्रमका विस्तार करनेमें असमर्थ हैं।

परन्तु कुछ अंशोंमें यह कोई हानि नहीं, क्योंकि दीर्घकालसे मेरी यह इच्छा रही है कि और अधिक विस्तारको स्थिगत करके आश्रमके आन्तरिक जीवनको अधिक पूर्ण रूपसे आघ्यात्मिक अर्थमें सुदृढ़ किया जाय।

यह सब मैंने इस बातके उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है कि यौगिक दृष्टिकोणसे वस्तुओंके साथ कैसे निपटना होता है।

२०-३-१६३५

#### मौतिक विस्तार और आन्तरिक प्रगति

प्र०- क्या माताजीका अधिक घर लेते जाना उनके कार्यकी प्रगतिका चिह्न है?

उ० – यह तो भौतिक विस्तारका चिह्न है। प्रगति उस चीजपर निर्भर करती है जो इसके पीछे है; यदि आन्तरिक प्रगति वहां न हो तो भौतिक विस्तारका कोई अधिक प्रयोजन नहीं।

FF39-0-0

#### व्यापार तथा आध्यात्मिक लाम

अगर तुम माताजीको रुपया दो तो वह कार्य 'व्यापारिक' नहीं वन सकता; व्यापारमें व्यक्तिगत लाभकी भावना होती है, और यहां तुम्हारा लाभ केवल आघ्यात्मिक है।

5-8-8888

#### माताजी और सौन्दर्यकी अभिव्यक्ति

प्र०- श्रीमाताजी बहुमूल्य और सुन्दर कपड़े क्यों पहनती हैं?

उ॰ - क्या तुम्हारी धारणा यह है कि पृथ्वीपर दरिद्रता और कुरूपताके द्वारा ही भगवान्का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। सौन्दर्य भी ठीक उतने ही अंशमें भगवान्का एक प्रकाश है जितने अंशमें ज्ञान, शक्ति या आनन्द। भला कोई यह प्रश्न भी करता है कि श्रीमाताजी ज्ञान या शक्तिके द्वारा क्यों भागवत चेतनाको अभिव्यक्त करना चाहती हैं, अज्ञान और दुर्वलताके द्वारा क्यों नहीं करती? यह प्रश्न उनके कलापूर्ण और सुन्दर कपड़े पहननेके विरुद्ध उठाये हुए प्राणपुरुषके प्रश्नसे अधिक मूर्खतापूर्ण या अर्थहीन न होगा।

२७-२-१६३३

प्र० — चाहे माताजी सुन्दर साड़ियां पहनें या मामूली, चाहे महलमें रहें या जंगलमें, इससे क्या उनकी चेतनामें कोई अन्तर पड़ता है? भला आन्तरिक सद्वस्तुमें ये बाहरी चीजें क्या जोड़ सकती है? सम्भवतः उसे घटानेका ही कारण बनती होंगी।

उ० - बाहरी चीजें आन्तर सद्दस्तुके अन्दर की ही किसी चीजकी अभिव्यक्ति होंती हैं। सुन्दर साड़ी या महल वस्तुओंमें विद्यमान सौन्दर्य-तत्त्वकी अभिव्यक्तियां है और यही उनका प्रधान मूल्य है। भागवत चेतना इन सब चीजोंसे वंधी हुई नहीं है और न उसमें कोई आसक्ति है; परन्तु यदि वस्तुओंमें विद्यमान सौन्दर्य भी उसके अभीप्सित कर्मका अंग हो तो वह इन सब चीजोंसे विरत होनेके लिये भी बाध्य नहीं है। जब आश्रम अभी बना नहीं था तब माताजी पैवन्द लगी हुई सूती साड़ियां पहनती थी। जब उन्होंने कामका भार लिया तब यह आवश्यक हो गया कि वे अपनी आदतोंको बदलें और इसीलिये उन्होंने ऐसा किया।

22-20-2834

#### अतिमानसमें निवास और संसारमें रुचि

प्र० नया माताजीके लिये या किसीके लिये भी यह किसी प्रकार सम्भव भी है कि वह 'अधिमानस'से ऊपर या फिर नीरवतामें ही निवास करते हुए संसारमें किसी प्रकारकी दिलचस्पी ले, क्योंकि संसार तो वहांसे धूलिका एक कणमात्र अनुभूत होगा।

उ०- यह पूर्णतया इसपर निर्भर करता है कि किस आधारपर व्यक्ति नीरवतामें या उससे ऊपर निवास करता है। 'भागवत चेतना'की तो धूलि-कणमें भी उतनी रुचि हो सकती है जितनी अनन्ततामें।

4538-2-2-

## प्रफुल्लता और यौगिक प्रसन्नता

प्रफुल्लता और निश्चितताका जहांतक प्रश्न है — हलका 'परवा नही' वाला मनो-भाव वह अंतिम चीज है जिसे रखनेकी सलाह हम किसीको देंगे। माताजीने तो प्रसन्नताकी बात कही थी, और अगर उन्होंने 'लाइट-हार्टेंड' (मामूली हसी-बुशी) शब्दका व्यवहार भी किया हो तो उससे उनका मतलब कोई हलकी या निर्वोध प्रफुल्लता और निश्चितता नहीं था -- यद्यपि एक गम्भीरतर और सूक्ष्मतर प्रफुल्लताको यौगिक स्वभावके एक अंगके रूपमें स्थान प्राप्त हो सकता है। उनका मतलव था कठिनाइयोंके सामने भी प्रसन्नतापूर्वक समत्वका भाव वनाये रखना और इसमें यौगिक शिक्षा या उनके अपने अम्यासके विरुद्ध कोई वात नहीं है। ऊपरी सतहपर प्राण-प्रकृति (सच्ची प्राण-प्रकृतिकी गहराइयां भिन्न प्रकारकी होती है) एक ओर तो हंसी-खुशी और भोगसे और दूसरी ओर दुःख, निराशा, उदासी और दुर्घटनासे आसक्त होती है,—क्योंकि ये ही उसके लिये जीवनके अभीप्सित प्रकाश और अन्धकार है; परन्तु उज्ज्वल या विशाल और मुक्त शान्ति या आनन्दमय तीव्रता या, सबसे उत्तम, इन दोनोंका एकमें पुल-मिल जाना ही योगमें अन्तरात्मा और मन दोनोंकी — और स<del>च्चे</del> प्राणकी भी -- सच्ची स्थिति है। एकदम मानव साधक के लिये भी ऐसी स्थितिको प्राप्त करना पूर्ण रूपसे सम्भव है, इसे प्राप्त करनेसे पहले किसीको दिव्य होनेकी आवश्यकता नही है।

## सच्चा प्रेम और ईर्घ्या

केवल एक वात मुफे यहां अवश्य लिखनी होगी जिससे तुम्हारी बृद्धिमें कहीं कोई भ्रान्त भावना न बनी रह जाय। एक चिट्ठीके एक अंशमें तुमने शायद ऐसा कहा है कि माताजीने तुमसे यह कहा था कि साधारण जीवनमें सच्चे भ्रेमके अन्दर ईर्प्याका होना अनिवार्य है और अगर एकको दूसरी जगह प्रेम करते हुए देखनेपर दूसरेमें ईर्प्या न हो तो फिर इसका मतलब है कि वे एक-दूसरेको प्रेम नहीं करते। निश्चय ही तुमने माताजीकी बातको सुनने और समभनेमें अपूर्व ढंगकी भूल की होगी। इस विषयमें माताजीने जो कुछ बरावर कहा है और जैसा उनका विचार रहा है उसके ठीक विपरीत यह बात

है और उनके समूचे ज्ञान और अनुभवके एकदम विरुद्ध है। यह तो ईप्यां और प्रेमके विषयमें साधारण मनकी भावना है, उनकी नहीं। उन्हें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ठींक इसके विपरीत तुमसे यह कहा था कि साधारण जीवनमें भी, यदि मनुष्यमें सच्चा प्रेम हो तो, वह ईप्यां नहीं करता। मनुष्यके अहकारपूर्ण निम्न प्राणमें अपनी पसन्दकी चींजों या व्यक्तियोंको पकड़ रखने और अधिकृत कर रखनेकी एक सहजवृत्ति होती है और उसी निम्न प्राणकी एक साधारण किया है ईप्यां, इससे भिन्न यह और कोई चींज नहीं हो सकती। यहां पर मैंने इस बातको स्पष्ट कर देना इसीलिये अधिक अच्छा समभा कि तुम्हारे अन्दर इस बातके विषयमें कोई भ्रान्त धारणा न रह जाय कि निम्नतर प्राण-प्रकृतिकी ऐसी क्रियाओंको अन्तरात्माके सत्यके बन्दर कोई अनुमित या आधार नहीं मिला करता; उनका सम्बन्ध प्राणगत अज्ञानसे होता है और वे प्राणगत अहंकारके परिणाम होती हैं।

\$\$39-5-9.

## प्राणिक प्रेमकी स्तुति करनेकी भूल

प्राणिक प्रेमका जादू कैसा भी क्यों न हो, जब एक बार वह भड़ जाय और मनुष्य एक अधिक ऊचे स्तरपर पहुँच जाय तो उसे प्राणिक प्रेमको यों देखना चाहिये कि वह कोई वैसी महान् वस्तु नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका यह अतिरञ्जित मूल्यांकन अपने मनमें बनाये रखनेका अर्थ है अपनी चेतनाको उस महत्तर वस्तुकी ओर आकर्पणसे रोके रखना जिसकी तुलनामें प्राणिक प्रेम एक क्षण भी नहीं टिक सकता। यदि कोई मन्ष्य एक घटिया अतीतके लिये इस प्रकारका तीव उत्साह बनाये रखे तो वह उत्साह निश्चय ही समग्र व्यक्तित्वको उच्चतर भविष्यके लिये विकसित करनेके कार्यको अधिक कठिन बना देगा। नि:सन्देह, माताजी यह नहीं चाहतीं कि कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर पुराने प्राणिक प्रेमकी और उत्साहपूर्ण सराहनाके भावसे दृष्टि डाले। सचमुच, वस्तुओं के किसी भी ययार्थ मूल्यांकनमें वह "इतना तुच्छ" है। यह दो व्यक्तियोंके प्राणिक रागावेशकी तुलनाका या उनमेंसे एकके रागावेशको तुच्छ बताकर दूसरेके रागावेशकी अतिशय सराहना करनेका प्रश्न विलकुल ही नहीं है। इस सारी-को-सारी चीजको ही क्षीण होकर नगण्य हो जाना होगा और भूतकालको उन छायामय रचनाओंके गर्भमें विलीन हो जाना होगा जिनका अब कोई महत्त्व ही नही।

### यौन सुधाको मोग द्वारा मिटानेका भ्रामक विचार

इस विचारके सम्बन्धमें सचाई तुम्हें माताजी पहले ही बता चुकी हैं। यह विचार कि यौन लालसाका पूरी तरह उपभोग करनेसे वह समाप्त हो जायगी और सदाके लिये मिट जायगी, प्राणके द्वारा अपनी कामनाके लिये अनुमित पानेको मनके सामने रखा गया भ्रामक वहाना ही है; इसके अस्तित्वका और कोई कारण या सत्य या औचित्य नही। यदि कभी-कभी किया गया उपभोग यौन तृष्णाको खदबदाता रखता है तो पूर्ण उपभोग तो तुम्हें केवल उसकी दलदलमें ही फंसा देगा। दूसरी भूखोंकी तरह यह भूख भी क्षणिक तृष्तिसे मिटती नहीं; कुछ देर रुकी रहकर यह फिर जग उठती है और पुनः उपभोग चाहती है। न तो तर माल और न आकण्ठ उपभोग ही इसका ठीक इलाज हैं। यह तो वस मिट सकती है एक आमूल चैत्य परित्याग या पूर्ण आध्यात्मिक उद्घाटनसे जिसके साथ एक ऐसी चेतनाका अधिकाधिक अवतरण हो जो इसे नहीं चाहती और जिसके पास अधिक सच्चा आनन्द है।

२३-४-१६३७

# समुचित अभिव्यक्तिके लिये श्रीमांकी स्वीकृति

तुम यह क्यों समभते हो कि माताजी अभिव्यक्तिके लिये स्वीकृति नहीं देती — वशर्ते कि वह समुचित चीजकी समुचित अभिव्यक्ति हो, — अथवा यह क्यों मान लेते हो कि निश्चल-नीरवता और सच्ची अभिव्यक्ति परस्पर-विरोधी चीजें हैं? सच पूछा जाय तो सबसे सच्ची अभिव्यक्ति अखण्ड आन्तर निश्चल-नीरवतामेंसे ही आती है। आघ्यात्मिक निश्चल-नीरवता महज शून्यता — खालीपन ही नहीं है; और न उसे पानेके लिये समस्त क्रियाकलापसे दूर हटना ही अनिवार्य है।

## माताजी द्वारा भारतीय संगीतका मूल्यांकन

तुम्हारे इस विचारसे अधिक विचित्र भला और कौन-सी वात हो सकती है कि माताजी केवल यूरोपियन संगीत पसन्द करती है और भारतीय संगीतको न तो पसन्द करती है न उसे कोई मूल्य देती हैं — वह या तो उसे पसन्द करनेका महज दिसावा करती है या उसे यों ही होने देती है जिससे लोग निरुत्साहित न हों! याद रखी कि ये माताजी ही हैं जिन्होंने वरावर तुम्हारे

सगीतकी प्रशंसा की है और उसका समर्थन किया है और तुम्हारे पीछे अपनी शक्ति प्रयुक्त की है जिससे कि तुम्हारा संगीत आघ्यात्मिक परिपूर्णता और सौन्दर्यकी ओर विकसित हो। मैंने केवल तुम्हारे काव्यमें और उसकी वारीकियोंमें सबसे अधिक तुम्हें सहायता दी; माताजी केवल साधारण शक्तिके द्वारा ही उसमें सहायता दे सकी, क्योंकि वे मूल किवताओंको नहीं पढ़ सकती थी (यद्यपि अनुवादमें उन्हें वे बहुत सुन्दर लगीं), पर संगीतमें बात ठीक इसके विपरीत हुई है। निश्चय ही तुम यह नहीं कह सकते कि इन सब वातोंको तुमने अनुभव नहीं किया। और 'अ' के विकासकी वात? वह भी भारतीय संगीत था, यूरोपियन नहीं। और फिर मैं जब तुम्हारे संगीतकी प्रशंसा तुम्हें लिखता हूँ तब क्या तुम यह समभते हो कि मैं केवल अपनी ही राय प्रकट करता हूँ? अधिकांश समय हम दोनोंके भावोंको प्रकट करनेके लिये मैं केवल उन्हींके शब्दोंका व्यवहार करता हैं।

२०-१२-१६३२

#### माताजीका संगीत

माताजीके संगीतको प्रायः ही 'अ' ने इस या उस रागका भारतीय संगीत वतलाया है। माताजीके भीतरसे जो कुछ आता है उसे ही वे वजाती है — वे साधा-रणतया कोई निश्चित रूपसे तैयार किया हुआ यूरोपियन या भारतीय राग नहीं बजाती — भारतीय संगीत तो वास्तवमें उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। ११-६-१६३४

माताजीने वचपनसे लेकर बड़ी होनेतक गाना-बजाना किया है -- इसिनये कई बार गाने या वजानेमें उन्हें कीई तकलीफ नहीं होती।

\$\$-3-X\$

संगीतके पीछे क्या है यह समभनेके लिये संगीत-कलाका ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अवश्य ही माताजी संगीत-कलाका प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये नहीं, वित्क उच्चतर लोकोंसे कुछ चीजें नीचे उतार लानेके लिये वाजा वजाती है और कोई भी आदमी, जो खुला है, उसे ग्रहण कर सकता है। १५-६-१६३३

[माताजीके संगीतकी] समभ संगीतके ज्ञानसे नही आती, न वह मनके प्रयत्नसे ही आती है — वह आती है अन्दरसे निश्चल-नीरव वननेसे, भीतर खुलने और उनके संगीतमें जो कुछ है उसकी स्वयंस्फूर्त अनुभूति प्राप्त करनेसे।

हां। यह सब विलकुल सच है। माताजी संगीतमें प्रार्थना या आवाहन ही करती है।

१-६-१६३५

9837

प्र० – क्या यह सच है कि जब माताजी 'ऑरगन' बजाती है तब वे हमारी सहायता करनेके लिये उच्चतर लोकोंके देवताओंका नीचे आवाहन करती है ?

उ०- सचेतन रूपमें नही।

8839-5-3

प्रo- क्या इसका मतलव यह है कि देवता उनके संगीतसे आकर्षित होते और नीचे उतर आते है ?

उ०- वे आकर्पित हो सकते है।

80-5-8838

प्र०- क्या बाजा बजाते समय माताजी कोई चीज प्रकट करती है?

उ०- अगर वे कोई चीज नहीं प्रकट करती तो भला वे वाजा वजायें ही क्यों? १६-४-१६३४

## संगीत और महालक्ष्मी

प्रo- आजके संगीतके समय 'क्ष' और 'य' के गीत सुननेका मुभपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे मनमें प्रश्न उठा — क्या यह माताजीका महालक्ष्मी-पक्ष है जो इन दिनों काम कर रहा है?

उ०- संगीतके दिनोंमें सदा-सर्वदा महालक्ष्मी-पक्ष ही सर्वप्रधान होता है। २४-१२-१६३३

### एक रोमांचक अनुमव

प्र०- जब मैंने माताजीको "Prières et Méditations" ("प्रीऐर ए मेदितासियों" --- "प्रार्थना और घ्यान" मूल फेंचमें) पढ़ते सुना तो मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। कैसे?

उ०- जब एक तीव्र 'शक्ति' बाहरकी ओर प्रकट की जाती है तो वह स्व-भावतः ही उसे ग्रहण करनेवाले लोगोंमें पुलक पैदा करेगी।

#### कला और परम्परा

माताजी 'क्ष' के चित्रोंको विकराल और दानवी अनुभव करती हैं, वे उन्हें कलाके नामसे गौरवान्वित नहीं करना चाहती। परन्तु यह इसिलये नहीं कि वे परम्परासे दूर हट गये हैं। माताजी परम्परामें विश्वास नहीं करती — वे मानती हैं कि 'कला'को सदा ही, नये रूपोंका विकास करना चाहिये — किन्तु फिर भी यह आवश्यक है कि ये रूप 'सौन्दर्य' के एक सत्यके अनुरूप हों जो सार्वभौम और सनातन है, भगवान्का ही एक अंश है। जहांतक तुम्हारे चित्रका प्रश्न है, उसे वे भावव्यञ्जक पाती हैं। उन्हें तुरन्त अनुभव हो गया कि

उसका क्या अर्थ है --- अतः 'य' की आलोचना नही टिक सकती।

5638-58-2

#### कलामें ठीक प्रमावोंके सम्पर्कमें रहनेका महत्त्व

एक समय माताजीने तुमसे कहा था कि अपनी मानवाकृति-के चित्रोंमें तुम ठीक 'प्रभाव' के सम्पर्कमें नहीं प्रतीत होते और तुमने कहा था कि तुम्हें 'प्रकृति' में विद्यमान शाश्वत 'सौन्दर्य' के साथ तो सम्पर्क अनुभूत होता है पर मानवाकृतिके सम्बन्धमें तुम्हें वैसा सम्पर्क प्राप्त नहीं। अतएव, अब क्योंकि तुम योगका अभ्यास कर रहे हो और केवल ठीक 'प्रभावों' के साथ ही सम्पर्क स्थापित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, यह अधिक अच्छा होगा कि तुम फिलहाल मानव आकृति और छिवके साथ सरोकार मत रखो। योगमें वह चीज भी, जो मनको एक छोटी-सी व्योरेकी बात प्रतीत हो सकती है, उन वस्तुओंका द्वार खोल सकती है जिनके चेतनापर प्रवल प्रभाव पड़ते है और जो उसके सामजस्य को अस्तव्यस्त कर देती हैं या अन्तःप्रेरणा, अन्तर्दर्शन और अनुभवके मूलस्रोतोंमें हस्तक्षेप करती है।

8833

#### फ्रेंचका ज्ञान और माताजीके साथ घनिष्ठता

प्रo- क्या यह कहना ठीक है कि जो फ्रेंच जानते हैं वे भविष्यमें माताजीकी सेवा अधिक अच्छे रूपमें कर सकेंगे?

उ०- यह अधिकांशमें माताजीके एक अंशके साथ एक प्रकारकी घनिष्ठता उत्पन्न करता है।

7839-2-5

# माताजी की पुस्तकें पढ़कर उनकी चेतनाके साय एकात्मता प्राप्त करना

प्र॰ जब मैं माताजीकी 'प्रार्थनाएं' और 'वार्तालाप' पढ़ता हूँ तब मै अनुभव करता हूँ मानो मैं माताजीकी चेतनाके सम्पर्कमें आ जाता हूँ। इससे मेरे मनमें यह विचार उठता है कि क्या यह सम्भव है कि उनकी पुस्तकें पढ़कर मनुष्य अपनी चेतनाको इतना तीव्र बना ले कि वह उनकी चेतनाके साथ एक हो जाय और उसके फलस्वरूप प्राण और दूसरे अंग भी उन्नत हो जायं?

उ०- जो कुछ तुम पढ़ते हो उसकी सहायता से माताजीकी चेतनाके साथ अपने-आपको तीव्र भावसे एक कर देना सम्भव है — उस हालतमें जिस परि-णामकी वात तुम लिखते हो वह आ सकता है। उसका प्रभाव एक हदतक प्राणपर भी पड़ सकता है।

२१-5-१६३५

### गुरु, भगवान् और अवतार

तुमने मुभे जो तीन पत्र भेजे थे उनमेंसे गुजरनेका मुभे विलकुल अभी ही समय मिला है। अवश्य ही, 'क्ष' को Conversations (कन्वर्सेशन्स) पुस्तक मिल सकती है। तुम्हारा दूसरा मित्र जो चीज पाना चाहता है उसे, यहां आये विना, जहां वह है वही ग्रहण कर सकना उसके लिये सर्वथा सम्भव है यदि उसके हृदयमें माताजीके प्रति भक्ति है और है तीव्र पुकार।

अव अवतारके प्रश्नके सम्बन्धमें। मैं नहीं समभता कि इस विषयमें आग्रह करना लाभदायक होगा। गुरुको अवतार माननेकी लोगोंकी, बहुत ही अधिक, एक प्रवृत्ति वन चुकी है, विशेषकर वंगालमें। प्रत्येक शिष्यके लिये गुरु भग-वान् ही होता है, पर एक विशेष अर्थमें - क्योंकि यह माना जाता है कि गुरु भागवत चेतनामें रहता है, उनके साथ एकत्व प्राप्त कर चुका है, और जब वह शिष्यको कुछ देता है तो भगवान् ही वह चीज देता है और जो चीज वह देता है वह है भगवान्की चेतना जो भगवान् गुरुके भीतर है। परन्तु यह चीज और अवतारवाद दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। वे महापुरुप जिनका, अवतार कहकर, जयजयकार किया गया, हालमें तो अधिकतर पूर्वी बंगालमें ही आविर्भूत हुए हैं; जिनका भी आविर्भाव हुआ उनमेंसे प्रत्येकको उस कार्यकी धारणा थी जो जगत्के लिये करना था और थी यह अनुभूति कि एक भागवत शक्ति उनके द्वारा कार्य कर रही है। यह बात दिखलाती है कि वहां अभिव्यक्तिके लिये दबाव या और प्रत्येक दृष्टान्तमें ही कोई चीज अभिव्यक्त हुई, क्योंकि जब भी भागवत शक्तिको पुकारा जाता है तो उसकी कोई कला सदा ही आती हैं, परन्तु ऐसा नहीं दीस पड़ता कि कही भी पूर्ण अवतरण हुआ हो। इसी चीजने इस घारणाको जन्म दिया होगा कि वहां अवतारका जन्म हो गया है। अब जो 'आविर्भाव' होनेको है उसके विषयमें सदैव यह कहा गया है

कि ऐसे बहुतसे लोग होंगे जिनमें यह लगेगा कि वह हो गया है, किन्तु वास्तविक अवतार तवतक पर्देके पीछे कार्य करता रहेगा जवतक विधि-नियत घड़ी नहीं आ जाती।

जिसे तुमने अपने गुरुका कहा हुआ वचन कहकर उद्धृत किया है उससे मुफे यह ग्रहण नहीं होता कि उनका दावा था कि मैं अवतार हूँ। मुफे लगता है कि उनका दावा था कि मैं एक भागवत शक्ति हूँ जो भगवती माताके कार्यके लिये मार्ग प्रशस्त कर रही है और साथ ही उन्होंने दावेके साथ यह निर्देश भी दिया कि वे जो कुछ भी करना चाहते थे वह सब उनके अपने अनुयायियों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य सम्प्रदायके लोगों द्वारा भी अभिव्यक्त किया जायगा, जो सम्प्रदाय स्पष्टतः ही उन लोगोंसे संघटित होगा जिनके गुरु वे नहीं रहे वरन् कोई अन्य अध्यक्ष एवं आचार्य थे। यह भी उनके इस कथनसे सम्पुष्ट होता है कि सम्भवतः उनके शिष्योंसे भिन्न कोई और उनके 'प्रकाश' का यन्त्र बनेगा — अर्थात् उनके कार्यको चलाते रहने और श्रीमांकी अभिव्यक्तिमें सहायता करनेका साधन बनेगा। यदि इसका अर्थ यह हो कि उन्होंने घोपित किया कि मैं अवतार हूँ तो मैं नहीं देख पाता कि यह उस दूसरे कथनसे कैसे मेल खा सकता है कि उनके देह त्यागनेके वाद अवतार उनके बनाये आश्रममें आयगा।

मुभे पूरी तरहसे ज्ञात नहीं कि 'अयोनिसम्भव' से क्या अभिप्रेत है। अवतार सदा मानवीय माताके द्वारा होता है, यद्यपि दो-एक ऐसे अवतार भी हुए हैं जिनके अक्षतयोनि कुमारीसे जन्म ग्रहण करनेकी घोषणा की गयी है (ईसा और वृद्ध)। यदि हम एक अभूतपूर्व चमत्कार की ही कल्पना करें तो दूसरी वात है, नही तो 'अयोनिसम्भव' का एकमात्र दूसरा अर्थ हो सकता है एक ऐसा अवतरण जैसा कभी-कभी हुआ करता है, अर्थात् परमेश्वर किसी ऐसे मानवमें अभिव्यक्त हो जायं जो जन्मके समय 'विभूति' था, पूर्ण अवतार नहीं। परन्तु स्वयं तुम्हारे गुरुके किसी स्पष्ट वक्तव्यके अभावमें ये सब केवल कल्पनाएं ही हैं।

तुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें मैंने इतना अधिक लिख डाला है, पर मुभे सन्देह है कि इसका कोई भी अंश अपने मित्रोंको लिख भेजना तुम्हारे लिये आवश्यक या उचित है। इस विषयमें उनके हृदयका अपना निजी भाव है; उसे आलोड़ित न करना या उसमें खलवली न पैदा करना ही मुभे अधिक अच्छा लगता है। २४-5-१६३४

## माताजीका विगत जन्मोंकी वातें कहना

माताजी केवल तभी लोगोंसे उनके पुराने जन्मोंकी वातें कहती है जब वह ध्यानके द्वारा निश्चित रूपमें उनके गत जन्मोंका कोई दृश्य या स्मृति देसती है, परन्तु आजकल ऐसा बहुत कम होता है।

30-4-9833

माताजी साधारणतया अतीत जीवनोंके भीतर दृष्टिपात नहीं करती; जब अतीतसे कोई चीजे स्वयमेव उनके सामने आती है तव. ही वे उन्हें देखती है। २४-७-११३४

## मृत व्यक्तियोंसे मुलाकात

जब माताजीने यह कहा था कि मृत व्यक्तियोंसे मिलनेकी चेष्टा करना अच्छा नहीं है तब उन्होंने यह बात आघ्यात्मिक दृष्टिसे कही थी जिसका पता साधा-रणतया प्रेतात्मवादियोको नहीं होता या जिसका वे कोई ख्याल नहीं करते। २५-५-१६३६

#### दिवंगत आत्माओंको सहायता

प्र० नया कोई ऐसा संकेत आपको प्राप्त हुआ जिससे आपको पता चला हो कि मेरे भाईकी आत्मा सचमुचमें अपने अन्तकालमें माताजीकी और गुरुदेवकी ज्योतिकी शरणमें आना चाहती थी?

उ०- माताजी विशिष्ट रूपसे नहीं कह सकती क्योंकि कितने ही लोग रातको दूसरे छोरकी ओर प्रयाणके लिये उनके पास आते हैं जिन्हें वे शरीरसे नहीं जानती होती। तुम्हारा भाई वसूबी उनमेंसे एक रहा होगा और 'क्ष' के दिये विवरणको दृष्टिमें रखते हुए इसमें सन्देह नहींके वरावर है कि वह आया ही होगा।

## दुर्बल सहानुमूतिका संकट

प्र०— मैंने ध्यानसे देखा है कि संवेदनशील प्रकृतिका भुकाव बहुत अधिक नीचेकी ओर हो जाता है जिससे वह उन लोगोंसे जो प्राणिक शक्तियोंसे भरे है, उन शक्तियोंको अपने अन्दर सहज ही घुसने देती है, विशेषकर तब जब कि उनकी कठिनाइयोंके समय उनकी सहायतार्थ परोपकारकी कामनाके वश उनके प्रति भाविक सहानु-भूतिका भाव अपनाया जाता है।

उ० - यह बहुत ही रोचक बात है -- क्योंकि यह माताजीके इस सतत-आग्रहपूर्ण कथनसे मेल खाती है कि प्राणिक शक्तियोंसे अधिकृत लोगोंके प्रति अपने
अन्दर सहानुभूति या किसी प्रकारका दुर्वल परोपकारी ढंगका भाव अनुभव करना
अत्यन्त ही संकटपूर्ण होता है क्योंकि वह हमारे अपने ऊपर उन शक्तियोंका
आक्रमण ला सकता है जो फिर कोई भी रूप ले सकता है। उनके लिये जो
कुछ करने योग्य हो वह तो हमें करना ही ज्ञाहिये पर ऐसी समस्त दुर्वलतासे
बचना होगा।

28-90-9838

## माताजीकी सहायताको प्रमावकारी ढंगसे प्रवाहित करना

मनुष्य माताजीकी सहायताके लिये एक प्रणालिका बन सकता है, किन्तु इसमें यह विचार आड़े आता है कि मैं दूसरोंकी सहायता कर रहा हूँ और जब तक यह वहां रहता है तबतक मनुष्य एक वस्तुतः प्रभावकारी प्रणालिका नहीं वन सकता।

१७-४-१६३५

## माताजीका गुह्य प्रयोग

'अ' ने शायद एक अनुभव का हवाला दिया होगा जिसमें माताजी शरीरसे अलजीरियामें रहनेपर भी पेरिसमें बैठे हुए कुछ मित्रोंकी एक मंडलीके सामने प्रकट हुई और एक पेंसिल उठाकर उन्होंने एक कागजपर कुछ शब्द लिखे। जब उन्हें यह सन्तोप हो गया कि यह सम्भव है तब उन्होंने उसे और आगे विकसित नहीं किया। यह उन्होंने उस समय किया था जब वे अलजीरियामें

तेओं (Theon) के साथ गृह्य विद्याका अम्यास कर रही थी। स्यूलीकरण सम्भव है, पर यह आसानीसे नहीं होता — इसके लिये शिक्तयों के उपर अत्यन्त विरल और किन एकाग्रता करनेकी आवश्यकता होती है या किसी गृह्य प्रिक्रयाकी आवश्यकता होती है और वस्तु- ओंको स्थूल रूपमे प्रदान करती है, जैसा कि उन पत्यरों के विषयमें हुआ था जो 'गेस्ट हाउस' (Guest House) में हम लोगों के रहनेके समय रोज फेंके जाते थे। परन्तु दोनों ही हालतों यह कोई चमत्कार नहीं है। परन्तु, जैसा कि तुम कहते हो, इसे एक सामान्य या नित्य-नैमित्तिक व्यापारके रूपमें करना मुक्तिलसे व्यावहारिक होगा और आध्यात्मिक दृष्टिसे उपयोगी भी न होगा, क्यों कि कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बल्कि एक गृह्य मनोमय-प्राणगत शक्ति ही यह क्षमता देती है। ऐसा करनेसे तो योग आध्यात्मिक रूपान्तरकी प्रक्रियाके वदले गृह्यविद्याकी करामातों के प्रदर्शनमें बदल जायगा।

20-20-2834

#### माताजीका नारदको देखना

मेरा ख्याल है कि नारदके विषयमें मैं विशेष कुछ नही जानता। माताजीने उन्हें एक वार अधिमानस और अतिमानसके बीच, जहां वे दोनों मिलते हैं, खड़ा देखा था मानो वही उनका सर्वोच्च स्थान हो। परन्तु उनका कार्य निम्नतर लोकमें भी रहता है — सिर्फ मैं ठीक तरह यह नही जानता कि वह क्या कार्य है। पौराणिक कहानियोंसे एक ओर तो शुद्ध प्रेम और भक्ति और दूसरी ओर मनुष्योंमें भगड़ा लगानेका आनन्द उनका मुख्य स्वभाव मालूम होता है।

### माताजीका अन्य ग्रहोंमें जाना

प्र०- मैं सोचा करता हूँ कि क्या माताजी मंगल ग्रह या किसी अन्य सुदूरिस्यत ग्रहके साय, जो सम्भवतः रहनेके योग्य हो या जहां लोग रहते हों, कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करनेमें समर्थ हुई हैं।

उ०- बहुत दिन पहले माताजी सूक्ष्म दारीरमे सर्वत्र जाया करती थी, परन्तु उन्हें वह बहुत गौण विषय प्रतीत हुआ। हमारा घ्यान पृथ्वीपर ही एकाग्र होना चाहिये, क्योंकि हमारा काम यहीपर है। इसके अलावा, पृथ्वी अन्य सभी जगतोंका केंद्रीभूत स्थान है और पार्थिव वातावरणमें विद्यमान उनसे मिलते-जुलते किसी तत्त्वको छूकर मनुष्य उन्हें छू सकता है।

83-8-88

#### ठीक-ठीक बोध करनेकी क्षमता

'अ' ने माताजीका मंतव्य ठीक-ठीक बतलाया है, पर ऐसा मालुम होता है कि उसने उसे समभा नहीं है। माताजीका यह मतलव कभी नहीं था कि महज इच्छा करनेसे ही कोई यह जान सकता है कि दूसरेमें क्या है या दूसरेके विषयमें किसीकी सभी धारणाएं सहज भावसे और विना भूलके ठीक ही होंगी। उनका मतलव यह था कि एक ऐसी क्षमता या शक्ति (गृह्य या यौगिक क्षमता) है जिससे मनुष्य ठीक-ठीक बोध और घारणा प्राप्त कर सकता है, और किसीको यदि इच्छा हो तो वह उसे विकसित कर सकता है। तुरत नही, किसी सहज पढितिसे नहीं - यह लो, सून लिया न तुमने: इसमें वर्षों लग सकते है और इस विषयमें मनुष्यको बहुत सावधान और सचेत रहना होता है; क्योंकि ये संवोधि द्वारा प्राप्त बोध होते हैं और संबोधि एक ऐसी चीज है जिसकी नकल चेतनाकी दूसरी वहतेरी कियाएं कर सकती हैं और वे बहुत अधिक भ्रमात्मक होती हैं। तुम्हारी धारणाएं या तो मानसिक हो सकती है या प्राणिक और ऐसी बातें हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकतीं जो किसी मानसिक या प्राणिक धारणाको पुष्ट करें — परन्तु मानसिक होनेपर भी यह बात विलकुल निश्चित नहीं है कि यह सही हो; अगर यही वात हो तो भी हो सकता है कि वह अशुद्ध रूपमें पकड़ी गयी हो - अथवा भूल-भ्रान्तियोंकी बहुत अधिक मिलावटके साथ ग्रहण की गयी हो, तोड़-मरोड़कर मिथ्यापनमें वदल दी गयी हो, गलत तरीकेसे प्रकट की गयी हो आदि। और फिर ऐसा भी हो सकता हैं कि उसका विलकुल ही कोई आधार न हो; वह महज तुम्हारे अपने ही मन या प्राणकी अशुद्ध रचना हो या किसी दूसरेकी ही भ्रान्त घारणा तुम्हारे पास आ गयी हो और तुमने उसे अपनी धारणाके रूपमें स्वीकार कर लिया हो। वुम्हारी धारणाओं के वननेका यह कारण भी हो सकता है कि वुम्हारे और उस व्यक्तिके बीच कोई आन्तरिक समानता न हो और जब तुम उसे साली और निस्सार समक्रते हो तब उसका कारण यह हो कि तुम यह अनुभव करने में असमर्थ हो कि उसमें क्या है, वह चीज स्पष्ट रूपमें तुम्हारी समभमें नही आती, अथवा जब तुम यह अनुभव करते हो कि वह गलत स्थितिमें है तब केवल

इस कारणसे तुम्हें वैसा लगता हो कि उसकी प्राणगत संबोधि तुम्हें गलत रूपमें स्पर्श करती हो। इस तरहकी अनिगत चीजें हैं जिन्हें वड़ी सावधानीसे और सही-सही समभनेकी शक्ति मनुष्यमें होनी चाहिये; जबतक कोई अपनी निजी चेतना और उसकी कियाओंको अच्छी तरह नहीं जानता तबतक वह दूसरोंकी चेतनाकी कियाओंको नहीं जान सकता। परन्तु एक विशेष प्रकारकी प्रत्यक्ष दृष्टि या एक विशिष्ट प्रत्यक्ष अनुभव-शक्ति या संपर्क विकसित करना सम्भव है जिससे मनुष्य जान सकता है, पर केवल बहुत समय लगाकर और बहुत सावधान, सचेत तथा जाग्रत् होकर निरीक्षण और अम्यास करनेके बाद ही। तबतक कोई घूम-घूमकर यह प्रचार नहीं कर सकता कि यह उन्नत साधक है या वह उन्नत साधक नहीं है और वह दूसरा एकदम किसी कामका नही है। अगर कोई जाने भी तो यह आवश्यक नहीं कि वह अपने ज्ञानका दिखावा करता फिरे।

X £ 3 9 - 5 - 3

#### चेतनाको उलट देनेका कौशल

जव माताजीने यह कहा था कि यह महज चेतनाको उलट देनेका एक कौशल है तब उनका मतलब यह था कि बाहरी मनको सर्वदा हस्तक्षेप करने और अपने ही निजी सामान्य अम्यासगत दृष्टिकोणको प्रस्थापित करनेके बदले एकदम उलट जाना चाहिये, यह स्वीकार करना चाहिये कि चीजें भीतरसे बाहरकी ओर कार्य कर सकती हैं और अपने-आपको यह देखनेके लिये पर्याप्त मात्रामें स्थिर बनाये रखना चाहिये कि अन्दरसे बाहरको कार्यका विकास हो रहा है और काम पूरा हो रहा है। ऐसा होनेपर एक आन्तरिक मन स्वयं प्रकट होता है जो अदृश्य शक्तियोंका अनुसरण करने और उनका यन्त्र बननेमें समर्थ होता है।

7-5-9837

## शरीरसे बाहर निकलनेपर धक्केका अनुमव

जब चेतना क्षण भरके लिये या अधिक लम्बे समयके लिये शरीरसे बाहर निकल-कर ऊपर जाती है तब बहुतोंको धक्के या एक सेकेंडके लिये दम बन्द होने और नीचे गिर जानेके जैसा अनुभव होता है। धक्का या तो चेतनाके ऊपर जानेके कारण या शरीरमें उसके वापस आनेके कारण लगता है। माताजी को सैकड़ों बार यह अनुभव हुआ करता था। यह शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली कोई चीज नहीं है (डाक्टरने भी, जैसा कि तुम कहते हो, कुछ नहीं पाया) जब चेतनाकी यह किया अधिक स्वाभाविक हो जायगी तब सम्भवत यह बोध दूर हो जायगा।

x = 39-09-9

## माताजीके हिसावमे संख्यात्मक सामंजस्य

प्रo- 'क्ष' ने आज मुक्ते अपनी लेखा-पञ्जी दिखाई जिसमें कुलयोग लिखा था ७ र० ७ आ० ७ पाई। साथ ही आज वर्षके ७वें महीने का ७वां दिन भी है और इसके वारेमे आपको लिखनेका निर्णय करनेके वाद मैंने देखा कि जिस घरमें मै काम कर रहा हूँ उसका नम्बर भी ७ है। आश्रमसे अन्यत्र व्यक्तिके सामने संख्याओंकी ऐसी क्रीड़ा नही आती। मेरे विचारमें यहां ऐसा इसलिये होता है कि संख्याएं (शायद संख्याओंकी गृह्य सत्ताएं) हमारे वायुमण्डलमें वैसा ही सुख-आराम अनुभव करती है जैसा आश्रमके मुख्य भवनमें विड़ियां, और वे ऐसे सामंजस्योंका खेल खेलना पसन्द करती हैं। सरकारी विभागों एवं अन्य स्थानोंमें वे वायुमण्डलको यान्त्रिक, भारी और कठोर अनुभव करती है और इसलिये वहां उन्हें ऐसे खेलमें कोई आनन्द नहीं आता।

उ॰- मैं समभता हूँ तुम्हारी व्याख्या, ठीक है, और नहीं तो गुह्य दृष्टिकोणसे यह ठीक ही है। माताजीके हिसाब-कितावमें संख्याओंके ये लयताल सदा ही होते हैं।

3839-0-0

#### बिल्लियोंको नाम देना

माताजीने विल्लियोंको नाम इस कारण दिये कि वे समक्ति और उत्तर देती हैं; उन्होंने पक्षियोंको कभी कोई नाम नहीं दिये और न देना ही चाहती हैं। अब तो वे बिल्लियोंको भी नाम नहीं दे रही।

7539-8-25

### माताजीके शरीरपर दवाइयोंकी क्रिया

माताजीके शरीरपर दवाइयोंकी किया उससे बिलकुल भिन्न होती है जो तुम्हारे या 'क्ष' के या किसी औरके शरीरपर होगी और उनके प्रति माताजीकी प्रति-किया साधारणतया अनुकूल नहीं होती। उनकी भौतिक चेतना वैसी नहीं जैसी साधारण लोगोंकी होती है — यद्यपि साधारण लोगोंमें भी वह सभी दृष्टान्तों मे उतनी एकसमान नहीं होती जैसी कि "विज्ञान" चाहेगा कि हम उसे मानें। १-२-१६३७

#### चिकित्सा-सम्बन्धी विषयोंमें माताजीके विचार

प्रस्तुत विषयमें माताजीने जो कुछ कहा है वह वही है जो उन्होंने डा॰ 'क्ष' से कहा था और जिससे वे पूर्णतया सहमत हुए थे — अर्थात् डाक्टरों द्वारा लक्षणोंके आधारपर रोगका अध्ययन (नि:सन्देह, स्पष्ट और सीधे-सादे रोगोंको छोडकर) सामान्यतया अनेक सम्भावनाओंको तौलकर एक निर्णय करनामात्र होता है और इस प्रकार निकाला गया निष्कर्प एक अनुमानभर। वह अनुमान ठीक हो सकता है और तब सब कुछ ठीक चलेगा अथवा वह गलत हो सकता है और तब सब कुछ ही गलत हो जायगा, हां, यदि प्रकृति डाक्टरसे इतनी अधिक बलवान् हो कि वह उसकी भूलके परिणामोंपर विजय पा ले तो दूसरी वात है — या फिर, कम-से-कम उसका उपचार सफल नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि कोई निदान-सम्बन्धी अन्तःप्रेरणाको विकसित कर ले तो वह तुरन्त देख सकता है कि अनेक सम्भावनाओंके वीच ययार्थ वस्तु क्या है और यह भी देख सकता है कि क्या करना चाहिये। बहुतेरे सफल डाक्टरोंमें यही चीज होती है, उनके पास यह स्फुर-प्रकाश होता है जो उन्हें असली बिंदु दिखला देता है। 'क्ष' ने इस बातसे सहमत होकर कहा था कि अनुमानका कारण यह होता है कि लक्षणोंके पूरे गुट-के-गुट होते हैं जो अनेक रोगोंमेंसे किसी एकसे सम्बद्ध हो सकते हैं और निर्णय करना अत्यन्त नाजुक एवं सूक्ष्म कार्य होता है, पुस्तकीय ज्ञान या तर्क-वितर्ककी कितनी भी मात्रा यथार्थ निर्णयका विश्वास नहीं दिला सकती। जरूरत है एक विशेष अन्तर्दृष्टिकी जो केवल लक्षणोंपर ही नहीं वरन् उनके पार भी देख सके। प्रसंगतः यह अन्तिम वाक्य मेरा है, 'क्ष'का नहीं। अन्तर्ज्ञानके विकासके विषयमें फिर लिखूँगा — आज रात समय नहीं है।

इन विषयोंपर बहस करनेसे कोई लाभ नहीं। माताजीके विचार परम्परागत लटकोंसे इतने अधिक दूर है कि वे डाक्टरी दिमागकी समभमें नहीं आ सकते, उन डाक्टरोंकी बात अलग है जो परम्परागत लीकसे परे हट गये हैं या उनकी भी जिन्होंने लंबे अनुभवके बाद वस्तुओंको देख लिया है और अपने "विज्ञान" की सीमाओंके सम्बन्धमें इतने स्पष्टवादी हो सकते है कि उसे जड़से उखाड दे। इस विषयमें अलग-अलग विचार है।

माताजी और 'क्ष' दोनों ही चार महीनेके वच्चेको जुलाव दिये जानेके विचारसे दहल उठे। फ्रांसके सर्वप्रमुख "शिशु-चिकित्सक" ने माताजीसे कहा था कि १२ महीनेसे नीचेके किसी भी शिशुको रेचक नहीं देना चाहिये, क्योंकि वह वड़ी हानि पहुंचा सकता है और खतरनाक तक हो सकता है। परन्तु यहां हमें पता चला है कि वच्चोंको लगभग उनके जन्मदिनसे लेकर ही वेरोक-टोक जुलावोंकी दवा देनेका रिवाज है। शायद यही चीज और दवाइयां देनेमें अति करना ही वच्चोंकी मृत्यु-संख्याके अत्यधिक होनेका कारण है।

8-8-8830

सभी औषध-"विज्ञान" वच्चोंको एरण्डका तेल (कैस्टर ऑयल) देनेकी सिफारिश नहीं करते — मैं समभता हूँ यह उन्नीसवीं सदीकी सनक है जिसने अपनेको कुछ लंबा सैंच लिया है। माताजीके "शिशु-चिकित्सक" ने उनसे कहा था कि एरण्डका तेल नहीं देना चाहिये — साथ ही जब माताजी स्वयं बच्ची थीं तो उनकी बीमारीमें डाक्टरोंने यह कह कर कि यह पेट और जिगरको सराब करता है, इसे देनेकी आग्रहपूर्वक मनाही कर दी थी। मेरी समभमें तुम कहोगे कि डाक्टरोंके मत अलग-अलग होते हैं? हां, होते ही हैं! ६-४-१६३७

माताजीका मतलव था कि अनुचित भोजन और अनुचित पाचनसे उत्पन्न विष
—ये दोनों चीजें जीवनके दीर्घायु होनेमें सबसे बड़ी वाघा है।
१४-१-१६३५

20/24

प्र० एक बार माताजीने कहा था कि ऐसी बीमारी शायद ही कोई हो जो योगसे ठीक न हो सके। क्या यमाबुर्द (कैसर) भी इससे ठीक हो सकता है?

उ०— नि.सन्देह यह ठीक हो सकता है, परन्तु इस शर्तपर कि रोगीमें श्रद्धा या खुलाव हो या दोनों हों। यहांतक कि मानसिक सुफाव भी कैंसरको ठीक कर सकता है — अवश्य ही, भाग्यका साथ हो तो, जैसा कि एक स्त्रीके उदाहरणसे सिद्ध होता है जिसके कैंसरका ऑपरेशन (शल्यकर्म) किया गया पर सफल नही हुआ, किन्तु डाक्टरोंने उसे फूठ-मूठ कह दिया कि सफल हो गया है। परिणाम क्या हुआ, कैंसरके सभी लक्षण गायव हो गये और वह बहुत वर्ष वाद एक विलकुल और ही रोगसे मरी।

2839-09-98

#### हस्पतालोंके बिना स्वर्गराज्य

प्र०- मुक्ते स्वप्न आया कि माताजी एक बहुत बड़ा हस्पताल बना रही हैं। क्या यह एक भावी स्वर्गराज्यका पहलेसे ही स्वप्न हैं?

उ० - यह कही बड़ा स्वर्गराज्य होगा यदि हस्पतालकी बिलकुल ही जरूरत न रहे और डाक्टर अपने चुभोनेवाले सूचीवेचके उपकरणोंको भरना-कलमोंमें बदल दें -- नि:सन्देह यदि वे उन कलमोंका भी दुरुपयोग न करें ...

> प्र०- इन्जेक्शन (सूचीवेघ) देनेके उपकरणोपर आप इतने आग-ववूला क्यों होते है, श्रीमन्? उन्हें तो बहुत ही प्रभावकारी समभा जाता है।

उ०- उससे हस्पतालों, रोगों और इन्जेक्शनोंकी वृद्धि स्वर्गराज्यका आदर्श नहीं वन जाती ...

> प्रo- परन्तु उन उपकरणोंका स्थान भला भरना-कलमोंको दिया ही क्यों जाय?

उ०- मै केवल पैगम्बर इसाइआकी इस कहावतका प्रयोग कर रहा था, "तल-वारोंको हलोंमें वदल दिया जायगा", किन्तु डाक्टरका उपकरण हल बनानेके लिये काफी वड़ा नही, अत: मैंने उसके स्थानपर 'भरना-कलम' शब्दका प्रयोग किया।

0839-0-39

#### IIX

# माताजीकी कुछ "प्रार्थनाओं" और "वार्तालाप"की व्याख्याएं

## माताजीकी कुछ "प्रार्थनाओं" और "वार्त्तालाप" की व्याख्याएं

### माताजीकी कुछ रायोंकी व्याख्या इत्यादि

[. "ध्यान और प्रार्थनाएँ"

प्र०- "दिव्य प्रभु" को संबोधित माताजीकी कुछ प्रार्थनाओं में मैंने ये शब्द देखे हैं: "हमारी भगवती माताके साथ (Avec notre Divine Mére)।" भला माताजी और दिव्य प्रभु' (divin - Maitre) की भी एक 'भगवती माता' (divine Mére) कैसे हो सकती हैं? यह तो ऐसा हुआ मानो माताजी 'भगवती माता' (divine Mére) न हों और कोई दूसरी माताजी भी हों तथा 'दिव्य प्रभु' (divin Maitre) परात्पर न हों और उनकी भी एक 'भगवती माता' (divine Mére) हों! अथवा क्या यह बात है कि ये सब प्रार्थनाएं किसी निर्वेयितिक सत्ताको संबोधित की गयी हैं?

उ० अधिकांशमें ये प्रार्थनाएं पार्थिव चेतनाके साथ एक होकर लिखी गयी हैं। यहां निम्नतर प्रकृतिमें विद्यमान मां उच्चतर प्रकृतिमें विद्यमान मांको संबोधित कर रही हैं, रूपान्तरके लिये पार्थिव चेतनाकी साधना करती हुई स्वयं माताजी ही ऊपरमें विद्यमान स्वयं अपनी ही सत्तासे प्रार्थना कर रही हैं जिससे रूपान्तरकी शक्तियां आती हैं। यह तबतक जारी रहता है जबतक कि पार्थिव चेतना और उच्चतर चेतनाका तादात्म्य सिद्ध नहीं हो जाता। 'हमारी' (notre) शब्द, मेरी समक्षमें साधारण रूपमें प्रयुक्त हुआ है और वह पार्थिव चेतनामें उत्पन्न सभी जीवोंको सूचित करता है — उसका अर्थ

<sup>&#</sup>x27;माताजीकी "प्रार्थनाएं" जो मूलतः फेंचमें लिखी गई थी, पीछे "Prières et Méditations" ("प्रीऐर ए मेदितासियों", "ध्यान और प्रार्थनाएं") नामसे प्रकाशित हुई।

<sup>\*</sup> Conversations (मातृवाणी — वार्तालाप) सन् १६२६मे शिष्योकी एक छोटी-मी मण्डलीके साप अंग्रेजीमें माताजीकी वार्तचीतका अभिलेख है।

'दिव्य प्रभु' (divin Maître) और स्वयं 'मेरी माताजी' नहीं है। वहां सर्वदा भगवान्को ही दिव्य प्रभु और स्वामिन् (Divin Maître et Seigneur) के रूपमें संवोधित किया गया है। एक माताजी हैं जो साधना कर रही है और दूसरी भगवती माता है, दोनों एक होनेपर भी विभिन्न स्थितियां हैं, और दोनों सर्वेश्वर या दिव्य प्रभु (Seigneur or Divine Master) की ओर मुड़ती हैं। इस प्रकारकी भगवान्की भगवान्से की हुई प्रार्थना तुम्हें रामायण और महाभारतमें भी मिलेगी।

२१-=-१६३६

जिस\* अनुभवका आपने (माताजीने) वर्णन किया है वह सच्चे अर्थमें वैदिक है, यद्यपि यह ऐसा नहीं जिसे आधुनिक योग-पद्धतियां जो अपनेको यौगिक कहती हैं सहज ही मान्यता दें। यह वेद और पुराणकी "पृथ्वी"का भागवत 'तत्त्व' के साथ मिलन हैं, उस पृथ्वीका जो हमारी पृथ्वीसे ऊपर स्थित कहीं जाती है, अर्थात्, उस भौतिक सत्ता एवं चेतनाका जिसकी प्रतिमाएंमात्र हैं जगत्ं और देह। परन्तु आधुनिक योग भगवान्के साथ भौतिक मिलनकी सम्भावना कदावित् स्वीकार नहीं करते।

३१-१२-१६१५

प्र०— माताजीकी सन् १६१४की कुछ ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनमें वे रूपान्तर और अभिव्यक्तिकी बात करती है। क्योंकि वे उस समय यहां नहीं थीं, तो क्या इससे यह मतलव नहीं निकलता कि यहां आनेसे बहुत पहले ही उनके अन्दर ये विचार थे?

उ०- माताजी अपनी युवावस्थासे, यहांतक कि वाल्यावस्थासे लेकर बराबर आघ्यात्मिक रूपसे सचेतन थी और भारत आनेसे दीर्घकाल पूर्व ही वे साधना

<sup>•</sup>मह माताजीके २६-११-१६३४के एक पत्रका, जिसमें उनके अनुभवका विवरण था, श्रीअरविन्दका दिया हुआ उत्तर है। माताजीके पत्रके लिये देखें मातृवाणी (१६६१) पृ०. २७१.

करके यह ज्ञान विकसित कर चुकी थीं।

२३-१२-१६३३

प्र०— जैसा कि माताजीने अपनी १६ जून १६१४की 'प्रार्थना'में कहा है, इससे अधिक महत्त्वपूर्ण कुछ नही कि "तेरा ज्योतिवैंभव प्रकट होना चाहता है।" अपने लिये पूर्णता-प्राप्तिके या यन्त्र होनेके समस्त विचार, चेतनाकी विशाल वैश्व गतिके दृष्टिकोणसे विचारे जानेपर, निःसार और नीरस प्रतीत होते हैं।

उ०- यह ठीक है। अपने लिये पूर्णता सच्चा आदर्श नहीं। साधना और यन्त्र-भाव "प्राकटच" के साधनके रूपमें ही उपयोगी हैं।

36-8-8838

प्र०- १७ मई १६१४ की 'प्रार्थना'में माताजी कहती हैं, "ये थे वे दो वाक्य जो मैंने कल एक प्रकारकी अनिवार्य आवश्यकताके वश लिखे थे। पहला, मानों प्रार्थनाकी शक्ति केवल तभी परिपूर्ण होगी जब वह कागजपर लिपिवद्ध कर ली जायगी।".....

क्या यह सच है कि जब प्रार्थनाको वाणी या लेखनीके द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता तो वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती, और कि उसे पूर्ण रूपसे शक्तिशाली बनानेके लिये इस प्रकार व्यक्त करना आवश्यक है।

उ० - वह कथन सामान्य नियमके रूपमें अभिप्रेत नहीं था - वह तो केवल उस विशेष प्रार्थना और उस अनुभूतिके सम्बन्धमें महसूस की गई एक आवश्यकता थी। यह सब तो निर्भर करता है व्यक्ति और उसकी अवस्थापर, किसी क्षण-विशेषकी अथवा चेतनाकी तत्तद् भूमिकाकी या उसके तत्तत् पक्षकी आवश्यकता पर। आध्यात्मिक अनुभवमें ये चीजें सदा ही नमनीय और परिवर्तनशील होती हैं। किन्ही अवस्थाओंमें या किसी एक पक्षमें या किसी क्षण प्रार्थना की कार्यसाधक शक्तिको या अनुभवकी स्थायिताको प्रकट करनेके लिये प्रार्थनाकी

वाचिक या लिखित अभिव्यक्तिकी आवश्यकता हो सकती है; किसी अन्य अवस्था या पक्षमे या किसी और क्षण इससे ठीक उलटी बात हो सकती है, या यूँ कहे कि तब अभिव्यक्ति शक्तिको विखेर देगी या स्थिरताको भंग कर देगी। २१-६-१९३६

प्र०- माताजीकी १२ दिसम्बर १६१४की प्रार्थना यों शुरू होती है: "सब कुछ पानेके लिये हमें हर क्षण सीखना होगा सब कुछ खोना.."

ईंश उपनिषद् भी कहती है: "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" (उसे त्यागकर उसका भोग करो) । क्या ये दोनों कथन एक ही सत्यकी ओर सकेत नहीं करते?

उ० हां, निश्चय ही। यह तत्वतः एक ही सत्य है जिसे भिन्न-भिन्न ढंगसे प्रस्तुत किया गया है। इसे निषेधात्मक रूपमे भी रखा जा सकता है — "यदि हम वस्तुओं उसी रूपसे चिपके रहे जो अज्ञानावस्थामें उनका अपूर्ण रूप है तो भागवत प्रकाश, सामंजस्य और आनन्दमें उनका जो सत्य और सर्वागपूर्ण स्वरूप है उसमे हम उन्हें नही प्राप्त कर सकते।"

१६-5-१९३५

प्र० — अपनी एक प्रार्थनामें माताजी कहती हैं: "कार्यमें जो आनन्द निहित हैं उसे कार्यसे निवृत्तिका महत्तर आनन्द अतिकान्त कर जाता है।" इससे यह अर्थ निकलता है कि कार्यसे निवृत्ति कार्यकी अपेक्षा अधिक वरणीय है।

उ०- क्या तुम समभते हो कि माताजीका मन तुम लोगोंके मनकी तरह कठोर है और वे सब समयके लिये तथा सभी लोगों और सभी अवस्थाओंके लिये वंधा-वंधाया नियम प्रस्थापित कर रही थी? वह तो एक विशेष अवस्थासे सम्बन्ध रखता है जिसमें चेतना कभी तो कार्यरत होती है और जब कार्यरत नहीं होती तो अपने अन्दर पीछेकी ओर हटी होती है। उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब सिच्चिदानन्द-स्थिति कार्यमें भी बनी रहती है। उससे आगेकी भी एक अवस्था है जिसमें ये दोनों मानों एकीभूत होती है, पर वह है अतिमानसिक भूमिका। दो भूमिकाएं है नीरव (शान्त) ब्रह्म और सिक्रय ब्रह्म और वे बारी-बारीसे आ सकती हैं (पहली अवस्था), एक साथ रह सकती हैं (दूसरी अवस्था), घुल-मिलकर एक हो जा सकती हैं (तीसरी अवस्था)। यदि तुम पहली अवस्थातक भी पहुँच जाओ तो तुम माताजीकी उक्तिका प्रयोग करनेकी सोच सकते हो, पर अभीसे उसका गलत प्रयोग क्यों करते हो?

प्र०- क्या कर्ममें सिच्चदानन्दका उच्चतम साक्षात्कार प्राप्त करना सम्भव है?

उ०- अवश्य ही वह कर्ममें प्राप्त हो सकता है। हे भगवान्! यदि वह प्राप्त न हो सके तो पूर्ण योगका अस्तित्व ही कैसे रह सकता है?

> प्र०— माताजी अपनी "प्रार्थनाओं" की पुस्तकमें कहती हैं कि अनुभव भगवान्की इच्छा वा संकल्पसे उपलब्ध होता है। तो क्या मुभे यह मानना चाहिये कि किसी प्रस्तुत दृष्टान्तमें अनुभवोंकी न्यूनता या बहुलताके पीछे भगवान्की इच्छा होती है?

उ० - जवतक तुम सभी चीजोंको भगवान्से आती न अनुभव करो तबतक ऐसा कहनेका कोई मूल्य नहीं। जिस प्रकार भीषण कष्टों और कठिनाइयोंके बीच भी माताजीने अनुभव किया था कि ये भगवान्से आये हैं और उन्हें उनके कार्यके लिये तैयार कर रहे हैं उस प्रकारका अनुभव जिसे प्राप्त हुआ हो वही ऐसी मनोवृत्तिका आध्यात्मिक उपयोग कर सकता है। दूसरे तो इससे अशुद्ध परिणाम निकालनेमें प्रवृत्त हो सकते हैं।

१०-५-१६३४

प्र०— माताजी अपनी ४ अगस्त १६१४की प्रार्थनामें कहती हैं: "शक्तियोंके संघर्षसे प्रेरित होकर मनुष्य महान् आत्म-बलिदान कर रहे हैं।"... प्रत्यक्ष ही, उनका संकेत महायुद्धकी ओर है; परन्तु, क्या उस युद्धके परिणामस्वरूप किसी ''शुद्ध ज्योति''ने लोगोंके हृद्धयोको पूरित किया है या ''भागवत शक्ति'' पृथ्वीपर फैली है अथवा क्या उस अस्तव्यस्ततामेंसे कोई लाभदायक वस्तु प्रकट हुई है, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है? क्योंकि राष्ट्र एक वार फिर युद्धकी तैयारी कर रहे है और आपसमें सतत संघर्षकी अवस्थामें है, अतः मनुष्योकी आन्तरिक अवस्थामें किसी परिवर्तनका कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। संसारमें सर्वत्र लोग, यहांतक कि भारतीय भी उनमें सम्मिलत है, एक और युद्ध चाहते प्रतीत होते है और शायद ही कोई शान्ति', 'प्रकाश' या 'प्रेम'की चाहना करता दीखता है।

उ०- परिवर्तन अधिक बुरेके लिये ही हुआ है — मानव जगत्में प्राणिक लोक उतर आया है। दूसरी ओर, यह भी है कि बुरी शक्तियोंसे "अधिकृत" राष्ट्रोंको छोडकर और सभीमें शान्तिके लिये कही अधिक चाह है और है यह भावना कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहियें। भारतको तो युद्धका कोई वास्तविक स्पर्श मिला ही नहीं। तथापि माताजी जो कुछ सोच रही थी वह था आव्यात्मिक सत्यकी ओर उन्मीलन। कम-से-कम उस उन्मीलनने प्रकट होनेका यत्न किया है। पुरानी जड़वादीय सभ्यतासे व्यापक असन्तोय देखनेमें आ रहा है, और साथ ही किसी अधिक गहरे प्रकाश एवं सत्यके लिये खोज भी — दुर्भाग्यकी वात इतनी ही है कि पुराने धर्म इससे लाभ उठा रहे है और केवल बहुत योड़ी संख्यामें ही लोग नये 'प्रकाश'की सचेतन रूपसे खोज कर रहे हैं।

2F39-3-3

प्र०- आपने कहा था कि महायुद्धके वाद "मानव जगत्मे प्राणलोकका अवतरण" हुआ है। परन्तु क्या प्राणलोक पृथ्वीपर-जड़तत्त्वमें — मनुष्योंके भी प्रकट होनेसे पहले अवतरित नहीं हुआ था? किस अन्य प्राणलोकका मानव जगत्में उतरना अभी भी शेप था? और यह कैसी बात है कि उसने ठीक अभी अवतरित होनेका निर्णय किया, ताकि वह मानव लोकमें उच्चतर 'प्रकाश'को उतरनेसे रोक सके?

उ० — ऊर्घ्यसे जिस 'अवतरण'की तैयारी हो रही है उसके कारण जब प्राणिक लोकपर दवाव पड़ता है तो साधारणतया वह लोक सहसा ही अपना कुछ अंश मानव लोकमें अविक्षप्त करता है। प्राणिक लोक बहुत ही विस्तृत है और अपने विस्तारमें मानव लोकसे बहुत ही अधिक बड़ा है। पर सामान्यतया वह प्रभावके द्वारा आधिपत्य जमाता है, अवतरणके द्वारा नही। निःसन्देह, प्राणिक लोकके इस प्रदेशकी चेप्टा मानवजातिको सदा अपने प्रभुत्वके नीचे रखने और उच्चतर 'ज्योति' को रोकनेके लिये होती है।

7839-3-3

प्र० – आप कहते हैं कि प्राणिक लोकके अवतरणके कारण जो परिवर्तन आया है वह अधिक बुरेके लिये ही हुआ है। यदि ऐसा है तो क्या वह पृथ्वी-चेतनामें अतिमानसिक अवतरणको असम्भव नहीं वना देगा अथवा उसके आगमनके "यहीं और अभी" होनेके स्थानपर उसे किसी दूर भविष्यपर नही टाल देगा? और क्योंकि असुर-अधिकृत राष्ट्र समस्त सम्भवनीय भौतिक शक्तिसे सुसम्पन्न है, शान्तिके किसी भी आन्दोलनके सफल होनेकी आशा बहुत ही . कम दिखाई देती है।

उ०- प्राणिक अवतरण अतिमानसके अवतरणको रोक नहीं सकता — असुर-अधिकृत राष्ट्रोंके लिये अपनी भौतिक शक्तिके द्वारा ऐसा कर सकना तो और भी कम सम्भव है, क्योंकि अतिमानसिक अवतरण प्रधानतः एक आध्यात्मिक तथ्य है जिसके आवश्यक बाह्य परिणाम होकर ही रहेंगे। पहलेके प्राणिक अव-तरणोंने किया यह है कि जो 'प्रकाश' उतरा था उसे उन्होंने मिथ्या रूप दे डाला है, जैसा कि हम ईसाइयतके इतिहासमें देखते हैं। वहां उसने इसकी शिक्षाको अपने अधिकारमें कर लिया और उसे विकृत कर किसी भी प्रकारकी व्यापक चिरतार्थतासे बंचित कर दिया। परन्तु अतिमानस, अपनी परिभाषाके अनुसार, एक ऐसा 'प्रकाश' है जो यदि अपने निज अधिकारसे और अपने साक्षात् स्वरूपमे आये तो उसे विकृत नहीं किया जा सकता। जब वह अपनेको पीछेकी ओर रोक रखता है और चेतनाकी निम्नतर 'शक्तियों' को एक शीण एवं विचलित हो चुके 'सत्य'का प्रयोग करने देता है तभी उसके जानको प्राणिक

'शक्तिया' अपने कब्जेमें करके अपने प्रयोजनकी पूर्तिमें लगा सकती हैं। १२-६-१६३६

प्रo— अपनी १६ अगस्त १६१४की 'प्रार्थना'में माताजी "उन महान् आसुरिक सत्ताओंकी ओर" संकेत करती हैं "जिन्होंने 'तेरे' सेवक बननेका दृढ़ निश्चय किया है। उनमेंसे प्रत्येक..."

यह कैसे हुआ कि असुरोंने भगवान्के सेवक वननेका निर्णय किया ? क्या उसका उद्देश्य भगवान्से अपना मतलब निकालना था या फिर वह एक "कूटनीतिक चाल" थी।

उ० - यह प्रार्थना उन असुरोंके सम्बन्धमें लिखी गई थी जिन्होंने मानव शरीरोंमें जन्म ग्रहण किया था, इस प्रकारके जन्मसे वे सामान्यतया, जहांतक सम्भव हो, वचते हैं, क्योंकि वे जन्म लिये विना ही मानव जीवोंको अधिकृत कर लेना अधिक पसन्द करते हैं, मनुष्य-रूपमे जन्म उन्होंने इस दावेके साथ लिया था कि वे भगवान्की सेवा और उनका कार्य करते हुए अपना सुधार व उद्धार करना चाहते हैं। किन्तु इसमें उन्हें कोई अधिक सफलता नही मिली।

१५-६-१६३६

प्रo- क्या विश्वमे सचमुच आन्तरिक प्रगति हुई है — "marche interne d'univers" जैसा कि माताजी कहती है? इने-गिने व्यक्तियोंको छोड़कर मनुष्यजातिमें शायद ही प्रगति हुई हो। आन्तरिक और वाह्य रूपमें विश्व कोई भी वास्तविक उन्नति किये विना सदा उसी एक चक्रमें घूमता प्रतीत होता है।

उ०- फ्रेंचमें "Univers" (यूनिव्हैर)का अर्थ साघारणतया सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नहीं बिल्क "संसार" — भूतल होता है। पृथ्वी-चेतनामें प्रगति अवश्य हुई है, नहीं तो किसी प्रकारका विकास नहीं हो सकता था। मनुष्यजातिका विकास चक्राकार या कुण्डलाकार गतिके द्वारा साधित हो सकता है, परन्तु सब समय अधिकाधिक पूर्ण सम्भावनाओंका उद्घाटन होता रहता है जबतक कि उच्चतर जातिके विकासकी सम्भावना संपुष्ट नही हो जाती।

2838-3-8

प्रo- "Eveillez-Vous" (अव्हईए-व्हू) नामक पुस्तकमे (जो अंग्रेजीसे अनूदित की गई है) कुछ विचार है — जैसे 'आविर्भाव', विरोधी सत्ताओं आदिके सम्बन्धमे — जो हमारे विचारोंसे मिलते- जुलते हैं। उस पुस्तकमें यह वाक्य भी है, "La Paix règnera sur terre" (शान्ति पृथ्वीपर राज्य करेगी); यह भी माताजी- की "प्रार्थनाओं" की पुस्तकमें आता है। क्या ग्रन्थकारने यह वाक्य माताजीकी (अप्रकाशित) पुस्तक "प्रार्थनाएं" से नकल नहीं किया है?

उ०- ऐसा होना- आवश्यक नहीं, क्योंकि यह वाक्य ऐसे किसी भी आदमीके मनमें सहज ही आ सकता है जिसने वाइबल पढ़ रखी है और अंग्रेज वाइबलकी भाषाका अनुकरण बहुत ही अधिक करते हैं। विरोधी सत्ताओंका विचार भी नया नहीं, सच पूछो तो यह उतना पुराना है जितना वेद। 'आविर्भाव' की आशापूर्ण प्रतीक्षाका विचार भी काफी व्यापक रूपसे फैला हुआ है, क्योंकि प्राचीन मविष्यवाणियोंके अनुसार, जब 'आविर्भाव' का समय आयगा तो वह होकर ही रहेगा।

X \$ 3 9 - 3 - 3 9 .

### II. "वार्त्तालाप"

प्र०- माताजी पूछती है "तुम योग किसलिये करना चाहते हो? शक्ति प्राप्त करनेके लिये?" क्या यहां "शक्ति" का अर्थ अपना अनुभव दूसरोंके अन्दर संचारित करनेकी शक्ति है? इसका ठीक-ठीक अर्थ क्या है?

उ०- शक्ति एक सामान्य पारिभाषिक शब्द है - यह संचारित करनेकी शक्ति तक ही सीमित नहीं। शक्तिका सर्वाधिक सामान्य रूप है पदार्थों, व्यक्तियों,

<sup>\*</sup>मातृवाणी — वार्तालाप (१६६६), पृष्ठ. १०

घटनाओ एव बलोंपर नियन्त्रण।

2-8-85

प्र०- माताजी कहती हैं "आवश्यक वस्तु है एकाग्रता — भगवान् पर एकाग्रता जो उनकी 'इच्छा' (Will) और 'उद्देश्य' (Purpose) के प्रति समग्र और चरम-परम आत्म-निवेदनके विचारसे की गई हो।" क्या उनकी 'इच्छा' (Will) उनके 'उद्देश्य' (Purpose) से भिन्न है ?

उ०- दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही नहीं है। Purpose (पर्पज्) का अर्थ है प्रयोजन, वह दृष्टिगत लक्ष्य वा उद्देश्य जिसके लिये भगवान् कार्य कर रहे हैं। Will (विल्, इच्छाशक्ति) उससे अधिक व्यापक परिभाषा है।

0539-9-9

प्र०- "हृदयमें एकाग्रता करो।" एकाग्रता क्या चीज है? ध्यान क्या होता है?

उ०- एकाग्रताका अर्थ है चेतनाको एक ही केन्द्रके भीतर एकत्र करना और एक ही विषय (पदार्थ) या एक ही विचार या एक ही अवस्थापर स्थिर करना। घ्यान एक व्यापक परिभाषा है जो अपने अन्दर अनेक प्रकारकी आन्तरिक फियाओंको समाविष्ट कर सकती है।

8-8-8839

प्र०- "एक अग्नि वहा जल रही है...वह है तुम्हारे अन्दर स्थित

'वही, पृ० ११ 'वही, पृ० ११

दिव्य सत्ता — तुम्हारी सच्ची सत्ता। उसकी वाणी सुनो, उसके आदेशोंका अनुसरण करो।" '

मैंने अपने अन्दर यह अग्नि कभी नहीं देखी। तो भी मुभे वेदन होता है कि मैं अपनी अन्तः स्थित दिव्य सत्ताको जानता हूँ। मुभे वेदन होता है कि मैं उसकी वाणी सुनता हूँ और फिर उसके आदेशों के अनुसार चलने के लिये मैं भरसक यत्न करता हूँ। क्या मुभे अपने वेदनपर सन्देह करना चाहिये?

उ० नहीं, तुम्हें जो वेदन होता है वह बहुत सम्भवतः चैत्य पुरुषसे मनके द्वारा प्राप्त इंगित है। चैत्य अग्निसे प्रत्यक्षतः सचेतन होनेके लिये मनुष्यमें सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि और सूक्ष्म इन्द्रिय सिक्रय होनी चाहियें या फिर होनी चाहियें चेतनामें प्रकट शक्तिके रूपमें कार्य करते हुए चैत्यकी सीधी किया।

२-१-१६३७

प्र०— "हम सभी पूर्व जीवनोंमें मिल चुके हैं।" "हम" से यहां ठीक-ठीक क्या अभिप्रेत है ? क्या आप दोनोंको मेरी स्मृति है ? क्या भूतकालमें मैने इस कार्यके लिये आपकी बहुधा सेवाकी थी ?

उ०- यह एक सामान्य सिद्धान्त है जो घोषित किया गया है। यह उन सभीको अपने अन्तर्गत कर लेता है जिन्हें कार्यके लिये पुकारा गया है। उन दिनों माताजी, जिनके साथ वे यह वार्तालाप कर रही थीं उनका भूतकाल (या उसका एक भाग) देखा करती थीं और इसीलिये उन्होंने ऐसा कहा था। इस समय हम भौतिक चेतनामें चल रहे निर्णायक कार्यमें इतने अधिक व्यस्त है कि इन चीजोंपर ध्यान नहीं दे सकते। अपि च, हम देखते हैं कि इसने साधकोंमें एक प्रकारकी प्राणिक रूमानियतको प्रोत्साहित किया, जिसके वश उन्होंने साधनाके कठिन कार्यकी अपेक्षा इन चीजोंको अधिक महत्त्व प्रदान किया।

<sup>&#</sup>x27;बही, पृ०. ११ 'बही, पृ०. १४

इसिलये हमने विगत जीवनों और व्यक्तित्वोंकी बात कहना बन्द कर दिया है। २-१-१६३७

प्रo- ''योगके दो मार्ग हैं'', एक तपस्या (अनुशासन)का और दूसरा समर्पणका।''

एक बार आपने मेरे अन्तर्दर्शनकी व्याख्या करते हुए कहा था कि अग्नि, पवित्रीकरण और तपस्याकी अग्नि 'सत्य'के 'सूर्य' को जन्म दे रही है। मैं किस पथका अनुसरण कर रहा हूँ? समर्पणके मार्गमें तपस्याका क्या स्थान है? क्या कोई समर्पणके मार्गमें विलकुल तपस्याके विना काम चला सकता है?

उ० – एक तपस्या वह है जो समर्पणके परिणामस्वरूप आप-से-आप होती है और एक तपस्या (अनुशासन) वह है जिसका अनुसरण व्यक्ति किसी दूसरेकी सहायताके विना अपने ही प्रयत्नसे करता है — इनमेंसे पिछली ही "योगके दो मार्गों" में अभिप्रेत है। किन्तु तपस्याकी आगके रूपमें 'अग्नि' दोनों ही अवस्थाओंमे जल सकती है।

0£39-9-8

प्र०— "कामवासना-जैसे आवेगोंका वल साघारणतया इस तथ्यमें निहित होता है कि लोग उनपर बहुत ही अधिक ध्यान देते हैं।" वे अन्य आवेग कौनसे हैं जिनकी ओर इस वाक्यमें संकेत किया गया है?

उ०- यह प्रवल प्राणिक आवेगोंकी ओर संकेत करता है।

8-8-8530

'वही, पृ०. १६ 'यही, पृ०. १=

प्र०- "सारा संसार इस विषसे भरा है। हर सांसके साथ तुम इसे अपने अन्दर ले रहे हो।" '

कबतक साधक छत लग जानेके इस भयके वशमें रहता है? ऐसा प्रतीत होता है कि मुभ्ने अब ऐसी छूत नही लगेगी। क्या मेरी प्रतीति विश्वसनीय है ?

उ०- मुभे मालूम नहीं कि वह ऐसी है या नही। इसके पूर्व कि कोई इतना मुरक्षित हो सके उसे मार्गपर बहुत दूरतक आगे बढना होता है।

प्र०- "परन्तु जिनके पास आवश्यक आधार एवं पाया है उन्हें हम, इसके विपरीत, यह कहते हैं कि 'अभीप्सा करो और खीचों'।''' क्या अभीप्सा करने और सीचनेकी यह क्षमता पहलेसे की जा चुकी महान प्रगतिकी सूचक है?

उ०- नही । तुलनात्मक दृष्टिसे यह एक आरम्भिक अवस्था है। 0 **5 3 9 - 9 - x** 

8-8-8E30

प्र०- "आध्यात्मिक अनुभवका अर्थ है अपने अन्दर (या अपने वाहर, जो उस क्षेत्रमें एक ही वात है) भगवान्के साथ सम्पर्क।" अपने ''वाहर'' स्थित भगवान्का क्या अर्थ है ? क्या इसका अर्थ है विश्वगत भगवान् या परात्पर भगवान् या दोनों?

उ०- इसका अर्थ है बाहर पदार्थों, सत्ताओं, घटनाओं आदि आदिमें प्रत्यक्ष किये गये भगवान्।

0839-9-3

\* \* \*

प्र० निया 'जान ऑफ आर्क' की प्रकृति दो 'प्रधान देवदूतों', 'अधि-मानस' की दो सत्ताओं, के साथ उनके सम्बन्धके कारण कुछ भी रूपान्तरित हुई थी?

उ०- मैं नही देख पाता कि रूपान्तरका प्रश्न यहां कैसे घुस आया। 'जान ऑफ आर्क योगका अभ्यास या रूपान्तरकी अभीप्सा नही कर रही थीं। ६-१-१६३७

प्रo- अधिक गहरे स्रोतसे आनेवाले स्वप्नमें और एक दिव्यदर्शन में व्यक्ति कैसे भेद कर सकता है?

उ०- इसके लिये कोई कसौटी नहीं है, परन्तु यदि कोई निद्रामें नहीं बल्कि उस आन्तरिक अवस्थामें हो, जिसमें अधिकतर दिव्यदर्शन होते हैं, तो उस समय उसपर जो संस्कार पड़ता है उसके स्वरूपके द्वारा वह सहज ही भेद कर सकता है। स्वप्नमें प्राप्त दिव्यदर्शन जीवन्त स्वप्न-अनुभवसे भेद करना अधिक कठिन है, परन्तु व्यक्ति भेद अनुभव करने लगता है।

0,539-9-3

\* \* \*

प्र० - कभी तो मनुष्य स्वप्नोंको याद रखता है और कभी नही।' ऐसा क्यों होता है?

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>वही, पृ०. ३६ 'यही, पृ०. ३२ 'वही, पृ० ३३

उ० - यह जागनेके समय चेतनाकी दो अवस्याओं में सम्बन्धपर निर्भर करता है। सामान्यतया चेतनाका एक ऐसा पलटाव होता है जिसमें स्वप्नावस्था कम या अधिक ऊबड़-खाबड़ ढंगसे विलुप्त हो जाती है, और स्वप्नकी घटनाओं ने अन्नमय कोषपर जो क्षणभंगुर छाप डाली होती है उसे (या वस्तुत: उन घटनाओं के प्रतिलेखको) मिटा देती है। यदि जागरण अधिक ज्ञान्त (कम ऊबड़-खाबड़) ढंगसे हो या, यदि छाप बहुत प्रवल हो, तो कम-से-कम अन्तिम स्वप्नकी स्मृति रहती है। इनमें से अन्तिम अवस्थामें (अर्थात् छापके प्रवल होनेपर) मनुष्य स्वप्नको चिरकालतक याद रख सकता है, किन्तु सामान्यतया उठने के बाद स्वप्नको स्मृतियां मिट जाती हैं। जो लोग अपने स्वप्न याद करना चाहते हैं वे कभी-कभी (जागनेके बाद) ज्ञान्त लेटे रहने और स्मृतिमें पीछे जाकर स्वप्नका सन्धान करनेका अम्यास करते हैं और इस प्रकार वहां स्वप्नोंको एक-एक करके फिरसे पा लेते हैं। जब स्वप्नावस्था बहुत हलकी-फुलकी होती है तब मनुष्य अधिक स्वप्न याद कर सकता है, अपेक्षा इसके कि जब वह बोभिल होती है।

0839-9-3

प्र०— "अव तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसे तुम अपनी कह सको; तुम प्रत्येक वस्तुको भगवान्से आती अनुभव करते हो, और उसे तुम्हें वापिस उसके मूल स्रोतकी भेंट कर देना होगा। जब तुम यह अनुभूति प्राप्त कर सकोगे तब तुम देखोगे कि छोटी-से-छोटी वस्तु भी, जिसपर तुम सामान्यतया बहुत घ्यान नहीं देते या जिसकी बहुत परवा नहीं करते, तुच्छ एवं निर्यक नहीं रह जाती; वह अर्थपूर्ण हो जाती है और परेके विशाल क्षितिजको स्रोल देती है।"\*

क्या यह अवस्था "अभीप्सा करो और खोंचो" — इस जितनी आरम्भिक अवस्था है?

उ०- इतनी आरम्भिक नही।

UE39-9-89

\* \* \*

प्र०- "परन्तु यदि हम चाहते हैं कि भगवान् यहां शासन करें तो हमारे पास जो कुछ है, हम जो कुछ हैं और जो कुछ यहां करते हैं वह सब हमें भगवानको दे देना होगा।"

यदि कोई यह पूर्णतया कर ले तो क्या उसे और कुछ भी करना होता है?

उ०- नही। परन्तु इसे पूर्णरूपसे करना आसान नही।

88-8-8630

,

प्र० – कैसे हम यह पहचान सकते है कि कोई व्यक्ति वह सब भग-वान्को दे देता है जो उसके पास है और जो वह है तथा करता है?

उ०- तुम नहीं पहचान सकते, जवतक तुममें अन्तर्दृष्टि न हो।

१४-१-१६३७

प्र॰- "क्योंकि संसारमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका अन्तिम सत्य और आश्रय भगवानुमें न हो।"

इस बातको अनुभवके द्वारा पूर्ण रूपसे जान लेना बहुत महान् उपलब्धि, शायद अन्तिम उपलब्धि प्राप्त कर लेना है; क्या मेरा कहना ठीक है?

<sup>&#</sup>x27;वही, पृ०.५१ 'वही, पृ०. ५५

उ०- हां।

0€39-9-39

प्र॰— "स्पप्ट ही, जो कुछ हुआ है वह होना ही था; वह हुआ ही न होता यदि वह अभिमत न होता।"

तो फिर, मनुष्यके जीवनमें पश्चात्तापका क्या स्थान है? क्या साधकके जीवनमे उसका कोई स्थान है?

उ० - पश्चातापका स्थान भविष्यके लिये उसके प्रभावमें है - यदि वह प्रकृतिको उस प्रकारकी वस्तुस्थितिसे पराङमुख होनेके लिये प्रेरित करे जिसने घटनाको उत्पन्न किया था। परन्तु साधकके लिये पश्चाताप नही, विल्क कियामें गलतीको स्वीकार करना और उसके फिरसे न होनेकी जरूरत महसूस करना आवश्यक है।

१६-१-१६३७

प्र०- "तुम कर्मकी शृह्खलासे बंधे हो, और वहां, उस शृह्खलामें, जो भी घटना घटती है वह कठोर नियमके अनुसार उसका परिणाम होती है जो पहले किया जा चुका है।"

क्या "पहले" का अर्थ है सभी विगत जीवनोंमें, बिलकुल पहले जीवनसे लेकर इस जीवनतकमें?

उ० = इसका अर्थ है वस्तुओंको समिष्ट-रूपमें ग्रहण करना। दार्शनिक अर्थमें, जो कुछ घटित होता है वह, काम करनेके क्षणसे पहले जो कुछ भी हो चुका है उस सबका परिणाम होता है। व्यावहारिक दृष्टिसे, तत्तत् परिणामोंके भूत-कालमें तत्तत् (विशेष) पूर्वकारण होते हैं और यही उन परिणामोंके निर्धारक कहे जाते हैं।

<sup>&#</sup>x27;वही, पृ०, ११ वही, पृ० ५८

(ये उद्धरण कहांसे लिये गये है? किसी वाक्यके ठीक-ठीक आशयमें कभी-कभी बहुत कुछ प्रकरणपर निर्भर करता है।')

0839-9-39

प्र०- "बहुत-से लोग तुम्हें इस विषयमें अद्भुत कहानियां सुनायेंगे कि इस जगत्की रचना किस प्रकार हुई और भविष्यमें इसका प्रवाह कैसे चलेगा, तुम भूतकालमें कैसे और कहां जन्मे थे और आगे क्या वनोगे, कैसे-कैसे जीवन तुम जी चुके हो और अभी कैसे-कैसे जीवन जिओगे। इस सवका आध्यात्मिक जीवनसे कुछ भी सम्बन्ध नही।"

ऐसे लोग जो कुछ कहते हैं वह सब क्या निरा पाखण्ड है? क्या आघ्यात्मिक प्रक्रियासे भिन्न कोई और प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा मनुष्य इन सब चीजोंको जान सके?

उ०- प्रायः ही वह सव पाखण्ड होता है, किन्तु यदि वह ठीक हो भी तो भी उसमें आध्यात्मिक तत्त्व कुछ भी नही होता। अनेकों माध्यम, अतीन्द्रियदर्शी या विशिष्ट-योग्यतासे सम्पन्न व्यक्ति तुम्हें ये चीजें वताया करते है। वह योग्यता भी उसी तरह आध्यात्मिकतासे रहित है जिस प्रकार पुल बनाने या स्वादु खाद्य तैयार करने या गणितका प्रश्न हल करनेकी क्षमता। वौद्धिक क्षमताएं भी होती है और गुद्ध क्षमताएं भी — वस इतना ही।

25-9-95

प्रo- "वे [पैशाचिक सत्ताएं] मानवी नही होती; उनका रूप या वाह्याकार ही मनुष्य - जैसा होता है।...उनका तरीका यह

<sup>ै</sup>श्रीअरिवन्दकी इस टिप्पणीसे स्पष्ट ही है कि इस प्रश्नमालाके उत्तरके समय उन्हें पता नहीं था कि प्रश्नोमें उद्धृत वचन माताजीकी पुस्तक Conversations (कॉन्वर्सेशन्स, मातृवाणी — वार्तालाप)से लिये गये हैं।

वही, पु०. ७६

है कि पहले तो वे किसी मनुष्यपर अपना प्रभाव जमानेका प्रयत्न करती हैं; फिर वे धीमे-धीमे उसके वातावरणमे घुस आती है और अन्तमें वे उसके वास्तविक मानव-आत्मा और व्यक्तित्वको सर्वथा बाहर निकालकर उसे पूर्ण रूपसे अधिकारमे ले आ सकती हैं।"\*

'क्ष' ने एक लड़कीसे विवाह किया है जिसके विषयमें माताजीने कहा है कि वह कुछ हदतक पिशाच-जैसी है। तो क्या वह इन सब संकटोंसे घिरा है? उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहियें? क्या मैं उसे चेता दूँ?

उ० - सर्वप्रथम, यहां जो कुछ अभिप्रेत है वह यह नहीं कि पिशाच या प्राणिक सत्ता किसी एक मनुष्यके शरीरपर अधिकार जमाये होनेपर भी फिर एक और मनुष्यको अपने अधिकारमें करनेका यत्न करती है। यह सब तो केवल इस बातका वर्णन है कि कैसे एक देहरहित (पैशाचिक) प्राणिक सत्ता मानव शरीरमें साधारण ढंगसे जन्म लिये बिना उसे अपने कब्जेमें कर लेती है - क्योंकि ऐसी प्राणिक सत्ताओंकी यही इच्छा होती है, मानव शरीरको अधिकृत करना पर जन्मके तरीकेसे नहीं। जब एक बार वे इस प्रकार मानवी आकार ग्रहण कर लेती हैं तो दूसरोंके लिये वे संकट-रूप इसलिये होती हैं कि जो लोग उनके सम्पर्कमें होते हैं उनकी प्राणशक्तिको ही वे अपना आहार बनाती हैं - वस इतना ही।

दूसरे, इस उदाहरणमें, माताजीने केवल यही कहा है कि कुछ हदतक पिशाच-सी। उसका यह अर्थ नहीं कि वह इन सत्ताओं मेंसे ही एक है, वरन् यह कि — उसमें कुछ हदतक दूसरों की प्राणशक्तिसे अपना पोपण ग्रहण करने की आदत है। 'क्ष' को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। इस वातसे उसे केवल क्षोभ ही होगा, सहायता तो जरा भी नहीं मिलेगी।

28-0-8830

प्र - अपनी पुस्तक "Conversations" ("कॉन्वर्सेशन्स," मातृ-वाणी — वार्तालाप) में माताजी कहती हैं कि योगका पहला परिणाम होता है मानसिक नियन्त्रणको हटा देना। फलतः, जो विचार और कामनाएं इतने लंबे समयतक दबी पड़ी थी वे आश्चर्य-जनक रूपसे प्रवल हो उठती हैं और कठिनाइयां पैदा करती हैं।

उ०- पहले वे (कामनाएं एवं विचार) इसलिये प्रवल नहीं थे कि उन्हें कुछ-कुछ तुष्ट किया जा रहा था या कम-से-कम प्राण सामान्यतया किसी-न-किसी ढंगसे उनका उपभोग कर रहा था। जब उनका पूर्ववत् उपभोग नहीं किया जाता तो वे दुर्दम हो उठते है। परन्तु वे कोई ऐसी नई शक्तियां नहीं होते जो योग द्वारा उत्पन्न की गई हों — वे सब समय ही वहां थे।

मानसिक नियन्त्रणके हटा देनेका अभिप्राय यह है कि मन उन्हें केवल कावूमे रखता या पर दूर नहीं कर सकता था। इसिलये योगमें मानसिक सयमके स्थानपर चैत्य या आघ्यात्मिक संयम प्रतिष्ठित करना होता है जो वह कार्य कर सकता है जिसे मन नहीं कर सकता, केवल इतनी बात है कि बहुतेरे साधक इस परिवर्तनको समयपर नहीं करते और केवल मानसिक संयमको हटा भर लेते हैं।

१२-५-१६३३

प्र०- अपनी पुस्तक "Conversations" ("वार्तालाप") में माताजी कहती हैं: "जो कोई हंसता, कूदता या चिल्लाता है उसको ऐसा भान होता है कि कारण चाहे जो कुछ भी क्यों न हो पर उसकी वह उत्तेजना अत्यन्त असाधारण प्रकारकी है और उसकी प्राण-प्रकृति इसमें बड़ा सुख मानती है।" क्या उनके कहनेका मतलब यह है कि आध्यात्मिक अनुभूति होनेपर मनुष्यको अपनी उत्तेजना संयमित करके साधारण स्थितिमें वने रहना चाहिये, असाधारण स्थितिमें नहीं?

उ०- माताजीका विलकुल ही यह मतलव नही था कि मनुष्यको अपनी उत्तेजना को संयमित कर सामान्य स्थितिमें बने रहना चाहिये — उनका मतलव था कि वह मनुष्य केवल उत्तेजित ही नही होता बल्कि अपनी उत्तेजनामें सबसे भिन्न (असाधारण) होना चाहता है। स्वयं उत्तेजना भी बुरी है और असाधारण

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>वही, पृ०. १७ वही, पृ०. २८

प्रतीत होनेकी इच्छा तो और भी वुरी है।

8839-3-0

#### भगवान्को मोजन अर्पण करना

प्रo- 'मातृवाणी' में आये हुए इस वाक्यसे माताजीका क्या मतलव है: "जब तुम खाते हो तब तुम्हें यह अवश्य अनुभव करना चाहिये कि स्वयं भगवान ही तुम्हारे द्वारा खा रहे है ?""

उ०- इसका अर्थ है भोजन अहंकार या कामनाको नही बल्कि भगवान्को अर्पण करना जो सभी कियाओंके पीछे विद्यमान है।

2839-9-98

\* \* \*

प्र०- "Conversations" ("कॉन्बर्सेशन्स," मातृवाणी — वार्ता-लाप) में माताजी विचारोंकी शक्तिकी चर्चा करती है और उदाहरण देती है कि यदि "तुम्हारी यह तीव्र इच्छा है कि अमुक मनुष्य तुम्हारे पास आये, और इच्छाके इस प्राणमय आवेगके साथ-साथ यदि तुम्हारी बनायी मानसिक रचनाके संग एक बलवती कल्पना भी जुड़ी हुई हो... और यदि तुम्हारी विचाररूपी रचनामें पर्याप्त इच्छाशक्ति हो, यदि वह एक सुनिर्मित रचना हो तो वह अपना उद्देश्य सिद्ध कर ही लेगी।"

मान लें कि प्रस्तुत उदाहरणमें प्राणके अन्दर कोई प्रवल कामना न हो पर मनमें केवल विचार या घुँघली कल्पनाएं हों तो क्या वे उस व्यक्तिके पास जाकर उसे आनेको प्रेरित करेंगी?

उ० – वे ऐसा कर सकती हैं; विशेषकर यदि वह व्यक्ति स्वयं भी आनेको इच्छुक हो तो वे उसे निर्णायक धक्का दे सकती हैं। परन्तु अधिकतर दृष्टांतोंमें विचार-शक्तिके पीछे कामना या संकल्पकी आवश्यकता होगी ही।

3538-2-35

प्र०— "Conversations" ("कॉन्वर्सेशन्स", मातृवाणी — वार्ता-लाप) में माताजी कहती हैं कि विषाद और अनुत्साह नाड़ी-कवचमें छेद कर देते हैं और साथ ही उनके कारण विरोधी आक्रमणोंका होना अधिक आसान हो जाता है।\* एक अर्थमें इसका मतलब हुआ कि एक सदाशयी व्यक्तिको किसीके गलत विचारों, आवेगों या चेष्टाओंको निरुत्साहित नहीं करना चाहिये। परन्तु क्या यह साधा-रण जीवन तथा साधनाके सिद्धान्तोंके विपरीत नहीं होगा? ऐसे

अपेक्षा अधिक चोट पहुँचाता है। विषाद और अनुत्साहके जिन बुरे परिणामोंकी ओर माताजीने इंगित किया है, क्या वे साधारण जीवनमें भी घटित होंगे?

लोगोंके साथ वरताव करते समय चुप रहना भी एक तरीका है, परन्तु कभी-कभी वह भी उन्हें साफ-साफ निरुत्साहित करनेकी

उ० नाना प्रकारके विपादके परिणामके विषयमें साधकको दिये गये ज्ञानका उद्देश्य यह है कि वह इन चीजोंसे वचना सीखे। वह लोगोंसे यह आशा नहीं कर सकता कि वे उसकी विफलताओं या भूलोंके विषयमें केवल इस कारण चिकनी-चुपड़ी वातें करें या उसकी दुर्वलताओंको केवल इसिलये प्रश्रय दें कि उसने विपादमें ग्रस्त होनेकी तथा वैसी अवस्थामें अपने नाड़ी-कवचको चोट पहुँचानेकी आदत डाल रखी है। अपनेको विपादसे मुक्त रखना उसका काम है न कि दूसरोंका। उदाहरणके लिये, कुछ लोगोंकी आदत है कि यदि माताजी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करतीं तो वे उदास हो जाते हैं — इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि उन्हें खुश रखनेके लिये माताजीको उनकी इच्छाएं पूरी करनी ही चाहियें — उन्हें मनकी इस आदतसे छुटकारा पाना सीखना होगा। अपने सभी कामोंके लिये प्रोत्साहन या प्रशंसा पानेकी लोगोंकी इच्छा के बारेमें भी यही बात है। मनुष्य यह कर सकता है कि वह चुप रहे या हस्तक्षेप न

<sup>&</sup>quot;बही, पु० १६२

करे, किन्तु यदि इससे भी उनका चित्त खिन्न हो जाय तो यह उनका अपना दोप है, किसी औरका नहीं।

नि:सन्देह, साधारण जीवनमें भी यही बात है,—वियाद सदैव हानिकारक होता है। पर साधनामें वह अधिक भयावह होता है क्योंकि वह लक्ष्यकी ओर निर्विध्न एवं द्रुत प्रगतिमें प्रवल बाधा बन जाता है।

१5-6-6538

\* \* \*

प्रo- "Entretiens" ' (आँत्रतिऐं) में माताजी कहती है, "Même ceux qui ont la volanté de s'enfuir, quand ils arrivent de l'autre côté, peuvent trouver que la fuite ne sert pas à grand' chose après tout." अर्थात् जिन लोगोंकी इच्छा यहांसे भाग जानेकी है वे भी जब उस पार पहुँचेंगे तो यह अनुभव कर सकते है कि आखिर भाग आनेका कोई विशेष फल नहीं हुआ।) इस वाक्यमें "arrivent de l'autre côté" का क्या अभिप्राय है? क्या इसका यह मतलब है कि "जब वे इस लोकमें आते हैं" या "जब वे उस 'नीरवता-के-लोक'में जाते हैं जिसका उन्होंने साक्षात्कार किया था"?

उ० — नहीं — "arrivent de l'autre côté" का अर्थ इतना ही है कि "जब वे मर जाते हैं"। माताजीका आशय यह था कि जब वे सचमुचमें निर्वाणमें पहुँचते हैं तो अनुभव करते है कि यह अन्तिम समाधान नहीं या परम प्रभुका वृहत्तम साक्षात्कार नहीं, और अन्तमें उन्हें उस वृहत्तम साक्षात्कार तक पहुँचनेके लिये वापिस आना और जगत्कार्यमें अपना हिस्सा वंटाना होगा। २-४-१९३४

प्र॰- "Entretiens" ("आँत्रतिऐं", "वार्तालाप") में माताजीने

<sup>&#</sup>x27;माताजीकी "Conversations" का फेच अनुवाद।

<sup>&#</sup>x27;मात्वाणी - वार्तानाप, पृ० ५१

कहा है "वास्तवमें, मृत्यु भूतलपर जीवनमात्र के साय जुड़ी हुई है।" "वास्तवमें" और "जुड़ी हुई"— ये शब्द हमपर यह छाप डालनेकी प्रवृत्ति रखते है कि आखिर मृत्यु अटल है। परन्तु इससे पहलेका वाक्य — "यदि इस विश्वासको पहले सचेतन मनसे... वाहर निकाला जा सके तो मृत्यु अटल नही रहेगी" — अर्थकी सिन्दिग्धताको ले आता है क्योंकि यह मृत्युको उतना अटल रूप नही देता; यह एक शर्त — एक "यदि" — को जोड़ देता है जिससे मृत्युको टाला जा सकता है। परन्तु "वास्तवमे" — इन पदोंवाले वाक्यमे अर्थकी जो सुनिश्चितता आती है वह मनुष्यकी भौतिक अमरत्वकी आशाको अपेक्षाकृत हलका कर देती है। और फिर, दूसरे वाक्यकी "यदि" वाली शर्त इतनी विकट है कि उसे परा ही नहीं किया जा सकता।

उ०- मुभे तो इसमें कोई सिन्दिग्धार्थता नही दिखाई देती। "वास्तवमें" और "जुड़ी हुई" — ये शब्द अपरिहार्यताका कोई भाव नही सूचित करते। "वास्तव-में" का अर्थ इतना ही है कि एक तथ्यके रूपमें, वस्तुतः, आज जैसी वस्तुस्थिति है उसमे (भूतलपर) समस्त जीवनके साथ मृत्यु उसके अन्तके रूपमें जुडी हुई है; किन्तु यह इस विचारको तिनक भी द्योतित नही करता कि इससे उलटी बात कभी नही हो सकती या यह समस्त जीवनका अपरिवर्तनीय नियम है। कुछ कारणोंसे जिनका प्रतिपादन यहां किया गया है — कुछ एक मानसिक एवं भौतिक अवस्थाओंके कारण — वर्तमानमें यह एक तथ्य है, यदि ये परिवर्तित हो जायं तो फिर मृत्यु अटल नही रहेगी। स्पष्ट ही, यह परिवर्तन केवल तभी आ सकता है "यदि" कुछ शर्ते पूरी की जायं — कमविकासके द्वारा साधित समस्त प्रगति एवं परिवर्तन एक "यदि" या शर्तपर निर्भर करता है जो पूरी हो जाती है। यदि पशुगत मनको वाणी और तर्कबुद्धिका विकास करनेके लिये प्रवेग न मिला होता तो मनोमय मनुष्य कभी अस्तित्वमें न आता,— परन्तु वह "यदि" —एक बड़ी भारी और विकट शर्त पूरी हो ही गई। और आगेकी प्रगतिके लिये शर्त बांघनेवाली "यदियों" की भी यही वात है।

38-0-8838

## द्वितीय भाग श्रीमां

अनुवादक: श्याम सुन्दर भुनभुनवाला

दो शक्तियां ही अपने संगमसे वह महान् और कठिन कार्य कर सकती हैं जो हमारी साधनाका लक्ष्य है: एक अडिंग और अटूट अभीप्सा जो नीचेसे आह्वान करती है और ऊपरसे परम भगवत्कृपा जो उत्तर देती है।

परन्तु परम भगवत्क्रपा ज्योति एवं सत्यकी अवस्थाओं में ही कार्य करेगी; असत्य तथा अज्ञानने उसपर जो अवस्थाएं लादी है उनमें वह कार्य नहीं करेगी। कारण, यदि वह असत्यकी मांगों के सामने भुक जाय तो उसका उद्देश्य ही हार जायगा।

ज्योति एवं सत्यकी अवस्थाओंमें ही, एकमात्र इन्ही अवस्थाओंमे सर्वोच्च ज्योति अवतरित होगी; और ऊपरसे अवतरित होती और नीचेसे उन्मिपत होती सर्वोच्च अतिमानसशक्ति ही भौतिक प्रकृतिकी बागडोर अपने हाथमें ले सकती और उसकी कठिनाइयोंका विनाश कर सकती है।... आवश्यक है समग्र एवं सच्चा समर्पण; आवश्यक है दिव्य शक्तिकी ओर अनन्य आत्मोन्मेप; आवश्यक है अवतरित होते सत्यका सतत एवं प्रतिपद सर्वभावेण वरण और अभी भी पार्थिव प्रकृतिपर शासन करती मनोमयी, प्राणमयी तथा अन्नमयी शक्तियों और रूपोंके मिथ्यात्वका प्रतिपद सर्वभावेण वर्जन।

समर्पण होना होगा समग्र, उसे सत्ताके सारे अंगोंमें व्याप्त होना होगा। चैत्यका उत्तर और उच्चतर मनोमयी सत्ताकी स्वीकृति पर्याप्त नहीं; यह भी पर्याप्त नहीं कि आन्तरिक प्राण नत हो जाय और आन्तरिक अन्नमयी चेतना प्रभावको अनुभव करे। सत्ताके किसी भी अंगमें, बाह्यसे बाह्यमें भी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये जिसे कोई संकोच हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये जो संशय, अस्पष्टता और छल-कपटके पीछे छिपा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये जो विद्रोह या अस्वीकार करता हो।

यदि सत्ताका कोई अंग समर्पण करे किन्तु दूसरा अंग संकोच करे, अपनी ही राह चले या अपनी ही शर्ते रसे तो जब-जब ऐसा होगा इसका अर्थ यह होगा कि भगवत्कुपाको तुम स्वयं ही अपनेसे दूर हटा रहे हो।

यदि अपनी भक्ति और समर्पणके पीछे तुम अपनी कामनाओं, अहमात्मिका मांगों और प्राणिक आग्रहोंके लिये छिपनेका स्थान बनाते हो, यदि तुम इन चीजोंको सच्ची अभीप्साके स्थानपर लाते या उसके साथ मिला देते हो और इन्हे भागवत शक्तिपर लादनेकी चेष्टा करते हो तो तुम्हारा भगवत्कृपाको अपने रूपान्तरके लिये आह्वान करना निरर्थक है।

यदि तुम एक ओर या एक अंगमें सत्यकी ओर खुलते हो और दूसरी ओर बराबर शत्रु शक्तियों के लिये दरवाजे खोलते रहते हो तो यह आशा व्यर्थ है कि भगवत्कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें मन्दिरको स्वच्छ रखना ही होगा यदि तुम वहां भगवान्को जाग्रत् रूपसे स्थापित करना चाहते हो।

जब-जब महाशक्ति आती और सत्यको लाती है तब-तव यदि तुम उसकी ओर पीठ फेर लो और उस मिथ्यात्वको फिरसे बुला लो जिसे निकाल दिया गया है तो तुम भगवत्कृपाको निष्फलताका दोप नहीं दे सकते, दोष तुम्हारे अपने संकल्पके मिथ्याचार और तुम्हारे आत्मसमर्पणको अपूर्णताका है।

यदि तुम सत्यका आवाहन करते हो और फिर भी तुम्हारे अन्दर ऐसा कुछ है जो असत्य, अज्ञान और अदिव्यका वरण करता किवा उसका सर्वथा त्याग करनेको अनिच्छुक ही है, तो तुम सदा ही आक्रमणकी ओर खुले रहोगे और भगवत्कृपा तुमसे हट जायगी। पहले यह सोजो कि तुममें असत्य या तमोग्रस्त क्या है और दृढ़तासे उसका त्याग करो, केवल तभी तुम्हें अपने रूपान्तरके लिये दिव्य शक्तिके आवाहनका अधिकार होगा।

मत सोचो कि सत्य और असत्य, आलोक और अन्धकार, आत्मदान और आत्मपरता भगवान्को निवेदित किये गये गृहमें एक साथ रहने दिये जा सकते है। रूपान्तर सर्वागीण होना होगा; फलतः, जो कुछ उसमें बायक हो उसका त्याग भी सर्वागीण होना होगा।

दूर कर दो इस मिथ्या घारणाको कि तुम यदि भगवित्रिर्दिष्ट गर्ते पूरी न करो तब भी दिव्य शक्ति तुम्हारे चाहनेसे तुम्हारे लिये सब कुछ करेगी या करनेको बाघ्य है। अपने समर्पणको सच्चा और सम्पूर्ण करो, केवल तभी बाको सब कुछ तुम्हारे लिये किया जायगा।

दूर कर दो इस मिथ्या और अलस आशाको कि भागवती शक्ति तुम्हारे लिये समर्पण भी कर देगी। भगवान् तुम्हारा भागवती शक्तिके प्रति समर्पण चाहते हैं, पर जबर्दस्ती नहीं कराते: जबतक अटल रूपान्तर नहीं हो जाता तबतक तुम भगवान्को नहीं मानने, उन्हें छोड़ देने या अपना आत्मदान वापस लेनेको हर क्षण स्वतन्त्र हो, किन्तु अवश्य ही तुम्हें उसका आध्यात्मिक फल भी भोगनेको तैयार रहना होगा। तुम्हारे समर्पणको होना चाहिये स्वेच्छाकृत और स्वच्छन्द; उसे होना चाहिये सजीव सत्ताका समर्पण, न कि जड़ कठ-पुतली या असहाय यन्त्रका।

तामसिक निश्चेप्टताको वास्तविक समर्पण माननेकी भूल सदा ही की

जाती है, किन्तु तामिसक निश्चेष्टतामेंसे कोई भी सच्ची और सवल वस्तु नहीं आ सकती। भौतिक प्रकृति अपनी तामिसक निश्चेष्टताके कारण ही सारे तामस या अदिव्य प्रभावोंका शिकार वनती है। अपेक्षित है भागवती शक्तिकी क्रियाके प्रति प्रसन्न, सवल और सहायक अधीनता और सत्यके आलोकित अनुयायीकी, तम और असत्यसे लड़नेवाले आन्तर योद्धाकी, भगवान्के विश्वासी सेवककी आजाकारिता।

यही सच्चा भाव है, और जो इस भावको घारण कर सकते और वनाये रख सकते हैं केवल वे ही निराशाओं और विपत्तियोंके वीच अडिंग विश्वास वनाये रख सकेंगे और अग्निपरीक्षामेंसे होकर परम विजय और महान् रूपान्तर-को प्राप्त करेंगे।

विश्वमें जो कुछ भी किया जाता है उसमें भगवान् अपनी शक्ति द्वारा सारी कियाके पीछे है, किन्तु वह अपनी योगमायासे आवृत है और अपरा प्रकृतिमें जीवके अहंकार द्वारा कार्य करते हैं।

योगमे भी भगवान् साधक हैं और साधना भी। साधना उन्हीकी शक्तिसे सम्भव होती है; उनकी शक्ति ही अपनी ज्योति, सामर्थ्य, ज्ञान, चेतना एवं आनन्दसे आधारपर किया करती है और आधारके उसकी ओर खुलनेपर उसमें इन दिव्य शक्तियोंके साथ प्रवाहित होती है। परन्तु जवतक अपरा प्रकृति सिक्रय रहती है साधककी वैयक्तिक चेष्टा आवश्यक रहती है।

अपेक्षित वैयक्तिक चेष्टा अभीप्सा, वर्जन एवं समर्पणका त्रिविध अम्यास है,—

अनिमिय, अविराम एवं अविच्छित्र अभीप्सा,— मनका संकल्प, हृदयकी खोज, प्राणसत्ताकी सम्मति, दैहिक चेतना तथा प्रकृतिको उन्मीलित करने और सहजनम्य करनेका संकल्प;

अपरा प्रकृतिकी वृत्तियोंका वर्जन,—मनके भाव, अभिमत, पक्षपात, अभ्यास और निर्माणका वर्जन ताकि सच्चे ज्ञानको नीरव मनमें निर्वत्थ अवकाश मिल सके,—प्राणप्रकृतिकी कामना, वासना, लालसा, संवेदना, आवेग, स्वार्यपरता, अभिमान, अहमन्यता, लोलुपता, लुब्बता, ईर्ष्या, असूया, सत्यके प्रति विरुद्धाचार, इन सबका वर्जन ताकि ऊपरसे सच्ची शक्ति और आनन्द स्थिर, विशाल, सबल और निवेदित प्राणसत्तामें ढलते आ सकें,—शारीरिक प्रकृतिकी मूढ़ता, संशय, विश्वास, अन्धकारिता, दुराग्रहिता, संकीर्णता, आलस्य, परिवर्तन-विमुखता और तामसिकताका वर्जन ताकि ज्योति, शक्ति एवं आनन्दकी सच्ची स्थिरता सदा अधिकाधिक दिव्य होते शरीरमें स्थापित हो सके;

भगवान् और भागवती शक्तिके प्रति आत्मसमर्पण, हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारा है, हमारी चेतनाका हर स्तर, हमारी हर गतिविधि, इन सवका समर्पण। समर्पण और आत्म-निवेदन जितना बढ़ते है उसी अनुपातमे साधकको यह बोघ होता है कि भागवती शक्ति साधना कर रही है, उसके अन्दर अपने-आपको अधिकाधिक उंडेल रही है, उसके अन्दर दिव्य पराप्रकृतिकी स्वतन्त्रता एवं पूर्णताको स्थापित कर रही है। यह चेतन प्रिक्रया उसकी अपनी चेष्टाका स्थान जितना अधिक लेती है उसकी प्रगति उतनी ही तेज और अधिक होती है। किन्तु वह वैयक्तिक चेष्टाकी आवश्यकताका पूरा अन्त तवतक नहीं कर सकती जवतक कि समर्पण तथा निवेदन ऊपरसे नीचेतक विशुद्ध और सम्पूर्ण नहीं हो जाते।

घ्यान रहे कि वह तामिसक समर्पण जो कि शर्ते पूरी करनेसे इनकार करता और ईश्वरसे यह चाहता है कि वे ही सब कुछ कर दें और तुम सारे कष्ट और संघर्षसे बचे रहो, प्रवंचना है और उससे स्वतन्त्रता तथा पूर्णताकी प्राप्ति नहीं होती।

\* \* \*

जीवनयात्रामें सकल भय, संकट और आपदाके सामने कविचत होकर चलनेके लिये केवल दो चीजें आवश्यक हैं और ये दो सदा साय-साय चलती है,—एक तो मा भगवतीकी कृपा और दूसरी, तुम्हारी ओरसे श्रद्धा-निष्ठा-समर्पणसे गठित आन्तरिक स्थिति। श्रद्धा तुम्हारी होनी चाहिये विशुद्ध, निश्छल एवं निर्दोप। मन और प्राणकी अहमात्मिका श्रद्धा, वह श्रद्धा जो आकांक्षा, अभिमान, दम्भ, मानसिक अहमन्यता, प्राणिक स्वैरता, वैयक्तिक चाह और निम्न प्रकृतिकी तुच्छ तुप्तिकामनाओंसे कलुपित है, अनुन्नत और धूमाच्छन्न शिखा है जो ऊर्घ्वमुखी होकर स्वर्गलोकोंकी ओर प्रज्वलित नहीं हो सकती। अपने जीवनको इस रूपमें देखो कि वह तुम्हें केवल दिव्य कार्यके लिये और दिव्य अभिव्यक्तिमें सहायता देनेके लिये मिला है। और किसी भी चीजकी चाह न करो, चाहो केवल दिव्य चेतनाकी विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, विशालता, स्थिरता, आनन्द, और तुम्हारे मन, प्राण तथा शरीरको रूपान्तरित और पूर्णता-सम्पन्न करनेके लिये उसका आग्रह। और कुछ भी न मांगो, तुम्हारी मांग हो दिव्य, आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक सत्यके लिये, घरतीपर, त्ममें और उन सबमें उसकी सिद्धिके लिये जो उसके लिये चुने गये हैं, उसके अधिकारी है और उन अवस्थाओं के लिये जो उसकी सुष्टिके लिये और सारी विरोधिनी शक्तियोंपर उसकी विजयके लिये आवश्यक हैं।

तुम्हारी निष्ठा और समर्पण सत्यमय और सम्पूर्ण होने चाहिये। जब तुम अपना अपण करते हो तो अपनेको दे डालो निःशेष रूपसे, विना किसी दावेके, विना किसी शर्त्तके, विना किसी संकोचके, ताकि तुम्हारे अन्दर सब कुछ मा भगवतीका होगा और अहंके लिये कुछ भी नहीं छोड़ा जायगा, अन्य किसी शक्तिको कुछ भी नहीं दिया जायगा।

तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण जितने अधिक सम्पूर्ण होंगे उतना ही अधिक तुम कृपापात्र और सुरक्षित होओगे। और यदि मा भगवतीकी कृपा और रक्षक हाथ तुमपर हों तो ऐसा क्या है जो तुम्हें स्पर्ध कर सके या जिसका तुम्हें भय हो? उसका अल्पांश भी तुम्हें सकल कठिनाइयों, बाधाओं और संकटोंके पार कर देगा; उससे पूरे घिरे रहनेपर तो, चूँकि वह पथ माका ही है, तुम अपने पथपर निरापद चल सकते हो, तब तुम्हें किसी संकटकी चिन्ता

नहीं, तुम्हें कोई भी वैरता छू नहीं सकती वह चाहे कितनी ही सबल क्यों न हो, इस जगत्की हो या अदृश्य जगत्की। उसका स्पर्श कठिनाईको सुयोगमे, विफलताको सफलतामें और दुर्बलताको अडिग वलमें बदल दे सकता है। कारण, मा भगवतीकी अनुकम्पा परमेश्वरकी अनुमित है और आज या कल उसका फल निश्चित है, पूर्वनिर्दिष्ट, अवश्यम्भावी और अनिवार्य है।

. <u>.</u>

धन एक वैश्व शक्तिका दृश्यमान चिह्न है, और पृथ्वीपर अपने प्राकट्यमें यह शक्ति प्राण और जड़के क्षेत्रोंमें कार्य करती है और वाह्य जीवनकी परिपूर्णता-के लिये अपरिहार्य है। अपने मूल और अपनी सच्ची कियामें यह शक्ति भग-वान्की है। परन्तु भगवान्की अन्य शक्तियोंकी तरह यह शक्ति भी यहां हस्तांतरित कर दी गयी है और अधःप्रकृतिके अज्ञानमें अहंके उपयोगके लिये हड़प ली जा सकती या आसुरी प्रभावों द्वारा अधिकृत हो सकती और उनके उद्देश्यके लिये विकृत की जा सकती है। निस्सन्देह यह उन तीन इक्तियोंमेंसे है,---आधिपत्य, घन और काम,—जिनमें मानबीय अहं और असुरके लिये सबसे सबल आकर्पण है और जो प्रायः सर्वत्र अनिधकारियोंके हाथोंमें पड़ जाती और उनके द्वारा अपव्यवहृत होती है। धनके आकांक्षी या भण्डारी धनके स्वामी न होकर प्रायः उसके दास ही हुआ करते हैं। असुरोंने लम्बे समयसे धनको अपने अधि-कारमें रखा है और उसे विकृत किया है, इससे उसपर एक ऐसी विकृतिकारिणी छाप पड गयी है जिससे बहुत कम लोग ही पूरे वच सकते हैं। इसी कारण अधिकतर आघ्यात्मिक साधनमार्गोमें पूरे आत्मसंयम, अनासक्ति और धनके सारे बन्धनों और सारी वैयक्तिक तथा अहंकारयुक्त वित्तेषणाके त्यागपर जोर दिया जाता है। कुछ साधनमार्ग तो धन और सम्पदापर निपेध ही लगा देते और जीवनकी दरिद्रता और रिक्तताको एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोपित करते हैं। परन्तु यह भूल है; इससे धनवल विरोधिनी शक्तियोंने हाथमें रह जाता है। उसे उसके अधिकारी भगवानुके लिये पूनः जीत लेना और दिव्य जीवनके लिये दिव्य रूपसे उसका उपयोग करना साधकके लिये अतिमानसिक मार्ग है।

धनवल और उससे मिलनेवाले साधनों और पदार्थोंसे तुम्हें सन्यासीकी तरह मूँह नहीं मोड़ लेना चाहिये, न ही तुम्हें उनके लिये राजसिक आसक्ति या उनके भोगके आत्मसुखकी दासवृत्ति ही पोसनी चाहिये। धनको केशन ऐसी शक्तिके रूपमें देखो जिसे माके लिये पुनः जीत लेना और उनकी सेवामें नियोजित करना है।

सारा धन भगवान्का है; वह जिनके हायमें है वे उसके ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं। वह आज उनके पास है, कल और कहीं हो सकता है। सब कुछ इसपर निर्भर करता है कि जवतक वह उनके पास है वे इस ट्रस्टका पालन कैसे करते हैं, किस अन्तर्भावसे करते हैं, किस चेतनासे उसका उपयोग करते है, किस उद्देश्यके लिये करते हैं।

अपने लिये धनके उपयोगमें जो कुछ भी तुम्हारा है या तुम्हे मिलता है या तुम लाते हो उसे माका मानो। तुम्हारी कोई भी मांग न हो; तुम्हें मासे जो मिलता है उसे स्वीकार करो और उसे उन कामोंमें लगाओ जिनके लिये वह तुम्हें दिया गया हो। नितान्त निःस्वार्थ होओ, पूरे न्यायनिष्ठ बनो, सही-सही रहो, व्योरोंमें सावधान रहो, अच्छे ट्रस्टी बनो; सदा यह मानो कि जिस धनका तुम उपयोग कर रहे हो वह माका है, तुम्हारा नही। फिर, जो कुछ उनके लिये मिले उसे उनके सामने श्रद्धासे रखो, अपने या और किसीके काममे न लगाओ।

धनीके धनके कारण उसके सामने सर न नवाओ, उसके आडम्बर, बल या प्रभावकी छाप अपनेपर न पड़ने दो। जब तुम माके लिये मांगते हो तो तुम्हें यह अनुभव करना चाहिये कि वे ही तुम्हारे द्वारा अपनी वस्तुका अल्पांश चाह रही हैं और जिस व्यक्तिसे तुम मांगते हो वह क्या उत्तर देता है उससे उसकी जांच होगी।

यदि तुम धनदोषसे मुक्त हो और साथ ही सन्यासीकी तरह तुम धनसे भागते नहीं, तो भागवत कार्यके लिये धन जय करनेकी अधिक क्षमता तुम्हें मिलेगी। मनका समत्व, स्पृहाका अभाव और जो कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मिलता है उसका और तुम्हारी सारी अर्जनशक्तिका भगवती शक्तिको अर्पण इस मुक्तिके लक्षण हैं। धन और उसके उपयोगके सम्वन्धमें मनकी कोई भी चंचलता, स्पृहा या कुण्ठा किसी-न-किसी अपूर्णता या वन्धनका निश्चित चिह्न है।

इस मार्गमें आदर्श साधक वह है जो दिरद्रताकी अवस्थामें रहनेकी आव-श्यकता होनेपर वैसे ही रह सके और अभावका कोई भी वोघ उसे स्पर्ध न करे, दिव्य चेतनाकी पूरी आन्तरिक कीड़ामें वाघा न दे, और धनीकी अवस्थामें रहनेकी आवश्यकता होनेपर वैसे ही रह सकें और एक क्षणके लिये भी वासनामें या अपने घन या उपयोगसामग्रीकी आसिक्तमें या भोगवृत्तिकी दासतामें न जा पड़े, न ही दुर्बल होकर उन आदतोंमें वंघ जाय जो घन रहनेपर पड़ जाती है। भागवती इच्छा और भागवत आनन्द ही उसके लिये सवकुछ हैं।

अतिमानिसक सृष्टिमें घनशक्तिको भागवती शक्तिके हाथमें वापस करना है: उसे, स्वयं भगवती मा अपनी सृष्टि-दृष्टिसे जैसा निर्णय करें उसी प्रकार, नूतन दिव्योकृत प्राण और देहकी सच्ची, सुन्दर और सुसमंजस सज्जा और 410 श्रीमां

मुज्यवस्थाके लिये व्यवहृत करना होगा। परन्तु पहले उसे माके लिये फिरसे जीत लाना होगा और इस विजयके लिये सबसे सबल वे होंगे जो अपनी प्रकृतिके इस अगमे सबल, विशाल और अहंकार-निर्मुक्त हैं, कोई प्रत्याशा नहीं करते, अपने लिये कुछ बचाकर नहीं रखते, संकोच नहीं करते और परमा शक्तिके विशुद्ध वीर्यवान् माध्यम है।

यदि तुम दिव्य कर्मके सच्चे कर्मी बनना चाहते हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य होगा वासनामात्र और स्वार्याभिमुख अहसे पूरा मुक्त होना। तुम्हारा सारा जीवन भगवान्को अंजिल और विलके रूपमें होगा; कर्ममे तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होगा भगवती शक्तिकी लीलामें उनकी सेवा करना, उन्हे ग्रहण करना, कृतार्थ करना, उनके प्राकटचका यन्त्र बनना। तुम्हें दिव्य चैतन्यमे विकसित होते जाना होगा तािक तुम्हारी इच्छा और उनकी इच्छामे कोई भेद न रह जाय, तुममें उनकी प्रेरणाके अलावा कोई और संकल्य न उठे, कोई ऐसा कर्म न हो जो तुममें और तुम्हारे द्वारा होनेवाला उन्हीका चिन्मय कर्म न हो।

जबतक तुम यह सम्पूर्ण सिक्रय एकत्व उपलब्ध नहीं कर सकते तुम्हें अपनेआपको इस रूपमें देखना होगा कि तुम माकी सेवाके लिये सृष्ट जीव और
देह हो, तुम्हारा सारा कर्म उन्होंके लिये है। यदि तुममे पृथक् कर्तृत्वबोध
सवल हो और तुम्हें यह अनुभव होता हो कि तुम्ही कर्ता हो तो भी वह कर्म
माके लिये ही करना है। अहमात्मिका पसन्दका जोर, वैयक्तिक लाभकी लालसा,
स्वार्थाभिमुखी कामनाकी प्रत्याशा, इन्हें पूराका पूरा उन्मूलित कर देना होगा
प्रकृतिमेंसे। कोई फलेच्छा न रह जाय, पुरस्कारकी एपणा न रह जाय; तुम्हारे
लिये एकमात्र फल है भगवती माकी प्रसन्नता और उनके कार्यकी पूर्ति, तुम्हारे
लिये एकमात्र पुरस्कार है दिव्य चेतना, स्थिरता, वल एवं आनन्दमें निरन्तर
प्रगति। सेवाका आनन्द और कर्म द्वारा आन्तरिक वर्द्धनका आनन्द ही निरहंकार
कर्मीके लिये यथेष्ट प्रतिदान है।

परन्तु एक समय आयगा जब तुम अधिकाधिक यह अनुभव करोगे कि तुम यन्त्र हो, कर्ता नही। कारण, प्रथमतः तुम्हारे भित्तवलसे भगवती माके साथ तुम्हारा सम्पर्क इतना घनिष्ठ हो जायगा कि किसी भी समय एकाग्र होकर और सब कुछ उनके हाथोंमें छोड़कर तुम उनका आशु निदेश, प्रत्यक्ष आदेश या प्रेरणा पा लोगे, यह निश्चित सन्धान पा लोगे कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या फल होगा। और वादमें तुम यह अनुभव कर लोगे कि दिव्यं शक्ति केवल प्रेरणा ही नही देती, पथ ही नही दिखाती, तुम्हारे कर्मोका प्रवर्तन और उद्यापन भी करती है; तुम्हारी सारी गतिविधिका उत्स मामें है, तुम्हारे सारे सामर्थ्य उन्हीके हैं, मन, प्राण और देह उन्हीकी कियाके चैतन्यमय आनन्दमय

यन्त्र है, उनकी लीलाके साधन है, भौतिक विश्वमें उनके प्राकटघके आधार हैं। इस ऐक्य और निर्भरताकी अपेक्षा अधिक सुखद स्थिति और कोई नहीं हो सकती, कारण, यह डग तुम्हें अज्ञानके संघर्ष-संकुल दु:खमय जीवनकी सीमाकों फिरसे पार कराकर तुम्हारी आध्यात्मिक सत्ताके सत्यमें, उसकी गभीर शान्ति एव तीव्र आनन्दमें ले जायगा।

जबतक यह रूपान्तर-सम्पादन चलता है तुम्हारा अपने-आपको अहंके सारे विकारोंके दोषसे मुक्त रखना अन्य किसी भी समयकी अपेक्षा अधिक आवश्यक होता है। तुम्हारे आत्मदान और आत्मोत्सर्गकी निर्मलतामें कोई भी मांग, कोई भी हठ दवे पांव न आ जाय, उसे कलंकित न करे। कर्म या कर्मफलके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं हो, कोई भी शर्ते न रखी जायं, तुम्हें जिस शक्ति हारा अधिकृत होना चाहिये उसपर अधिकार करनेके लिये दावा न हो, यन्त्र होनेका अभिमान न हो, कोई दम्भ या उद्धतता न हो। तुम्हारे मन या प्राण या दैहिक अंगोंमें ऐसा कुछ भी न रहने दिया जाय जो तुम्हारे हारा कार्य करती शक्तियोंकी महत्ताको अपने ही उपयोगके लिये विकृत करे या अपनी ही वैयक्तिक और पृथक् तुष्टिके लिये हस्तगत करे। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी अभीप्साको निर्मलता पराकाष्ठाको प्राप्त करें और सत्ताके सारे स्तरों और क्षेत्रोंमें व्याप्त हो; ऐसा होनेपर हर क्षोभकारी तत्त्व और विकृतिकारी प्रभाव तुम्हारी प्रकृतिमेंसे अधिकाधिक निकलते जायंगे।

इस सिद्धिका अन्तिम पर्व तब आयगा जब तुम भगवती माके साथ पूरे एकीभूत हो जाओगे और अपने-आपको अन्य तथा पृथक् सत्ता, यन्त्र, सेवक या कर्त्ताके स्थानपर सत्यतः माकी चेतना एवं शक्तिकी सन्तान और सनातन अंश अनुभव करोगे। वह सदा ही तुममें होंगी और तुम उनमें होगे; तुम्हें यह सतत, सहज और स्वाभाविक अनुभव होगा कि तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारा सारा देखना, तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारा श्वास लेना या हिलना-डोलना भी उन्हींसे निःसृत है और उन्हींके हैं। तुम यह जानोंगे, देखोंगे और अनुभव करोंगे कि तुम वह व्यक्ति और शिक्त हो जिसे माने अपने-आपमेंसे रचा है और जो लीलाके लिये उनमेंसे निःसृत है और फिर भी सदा ही उनमें निरापद है और तुम उन्हींको सत्ताकी सत्ता, उन्हींको चेतनाको चेतना, उन्हींकी शक्तिकी शक्ति, उन्होंके आनन्दके आनन्द हो। जब यह अवस्था पूर्णांग होगी और माकी अतिमानसिक ऊर्जाराशि तुम्हें अवाध रूपसे चालित कर सकेगी तब तुम सिद्ध भागवत कर्मी वनोंगे; ज्ञान, इच्छा और कर्म तब सुनिश्चित, सहज, ज्योतिर्मय, स्वतःस्फूर्त और निर्दोप होंगे, परमेश्वरसे प्रवाहित होंगे, शाश्वतकी दिव्य गति-धारा होंगे।

माकी चार शक्तियां उनके चार प्रधान व्यक्त रूप हैं, उनके दिव्य स्वरूपके अंश और विग्रह हैं जिनके द्वारा वह अपने मुख्ट जीवोंपर किया करती हैं, लोक-सृष्टियोंमें व्यवस्था और सामंजस्य लाती हैं और अपनी हजारों शक्तियोंके कियान्वयनका निदेशन करती हैं। कारण, मा एक हैं, किन्तु हमारे सामने वह भिन्न-भिन्न रूपोंमें आती हैं; अनेकानेक उनकी शक्तियां और मूर्तियां हैं, अनेकानेक उनके स्फुलिंग और विभूतियां हैं जो विश्वमें उनका कार्य करती हैं। जिन अद्वितीयाको हम मा कहकर पूजते है वह हैं सकल अस्तित्वकी अधिष्ठात्री भागवती चित्राक्ति, एका और साथ ही इतनी बहुरूपिणी कि अति क्षिप्र मन और सर्वथा विनिर्मुक्त और परम व्यापक बुद्धिके लिये भी उनकी गतिधाराको समभना असम्भव है। मा हैं परमेश्वरकी चेतना एवं शक्ति और अपनी मृष्टि-से बहुत ही ऊपर। किन्तु उनकी गतिविधिका कुछ आभास और अनुभव मिलता है उनके विग्रहों और उन देवीमूर्तियोंसे जिनमें वह अपने मृष्ट जीवोंके सामने प्रकट होना स्वीकार करती हैं और जो अपने अधिक निर्दिष्ट तथा मर्यादित गुण और कर्मके कारण अपेक्षाकृत सहजग्राह्य होती हैं।

माकी त्रिधा सत्ताका अनुभव तुम्हें तब हो सकता है जब तुमको हमें और विश्वको धारण करनेवाली चिन्मयी शक्तिके साथ एकत्वका संस्पर्श होगा। वह विश्वातीता हैं, आद्या पराशक्ति हैं; वह लोकोंसे ऊपर हैं और मृष्टिको परमेश्वरके चिर-अव्यक्त रहस्यसे संयुक्त करती है। वह विश्वव्यापिनी हैं, विश्व-रूपिणी महाशक्ति है; वह इन सारी सत्ताओंकी मृष्टि करती है, इन कोटि-कोटि प्रिक्रियाओं और शक्तियोंको अपने अन्दर धारण करती हैं, उनमें प्रवेश करती है, उन्हें अवलम्ब देती और परिचालित करती हैं। वह व्यष्टि रूपिणी हैं; वह अपनी सत्ताके इन दो बृहत्तर रूपोंकी शक्तिको शरीरी करती हैं, उन्हें हमारे लिये जीवन्त बनाती और निकट लाती हैं और मानवीय व्यक्तित्व तथा दिव्य प्रकृतिके वीच मध्यस्थ होती हैं।

आद्या अद्वितीया पराशक्तिके रूपमें मा सकल लोकोंसे ऊपर हैं और पुरुषोत्तम भगवान्को अपनी सनातन चेतनामें धारण किये रहती है। पूर्ण शक्ति और अनिर्वचनीय सत्ता उन अद्वितीयामें ही बसती है; जिन सत्योंको व्यक्त करना है उन्हें वह वहन करतीं या उनका आह्वान करती हैं, वे जिस परम रहस्यमें छिपे हुये थे उसमेंसे उतारकर उन्हें वह अपनी अनन्त चेतनाके आलोकमें ले आती, अपनी सर्वजयी शक्ति और अपार प्राणधारामें शक्तिका रूप देती और विश्वमे शरीरी करती हैं। पुरुषोत्तम मामें सदा ही नित्य सिन्चदानन्दके रूपमें प्रकट है, लोकोंमें उन्हींके द्वारा ईश्वर और शक्तिके द्वैताद्वैत चैतन्य और पुरुष और प्रकृतिके द्वैत तत्त्व-रूपमें व्यक्त हुए हैं, लोकों और भुवनोंमें, देवों और देवशक्तियोमें उन्हींके द्वारा शरीरी हुए हैं और ज्ञाताज्ञात लोकोंमें जो कुछ है उसके रूपमें उन्हींके कारण साकार हुए हैं। सब कुछ पुरुपोत्तमके साथ उनकी लीला है, सब कुछ उनका शाश्वतके रहस्योंको, अनन्तके चमत्कारोंको व्यक्त करना है। वही सब कुछ हैं, क्योंकि सब कुछ ही दिव्य चित्-शक्तिका अंश और अच्छेद्य अंग है। यहां या कही भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो उनके द्वारा निर्दिष्ट और परमेश्वर द्वारा अनुमत न हो; जिसे वह परमेश्वरसे चालित होकर दिव्य दृष्टिमें देखतीं और फिर अपने सृष्टिशील आनन्दमें वीज-रूपमें डालकर घड़ती हैं, केवल वही वस्तु रूपायित हो सकती है।

महाशक्ति विश्वमाताको अपनी विश्वातीत चेतना द्वारा परम पुरुषसे जो मिलता है उसे वह कार्यान्वित करती हैं और अपने बनाये लोकोंमें प्रवेश करती हैं; वहां उनकी विद्यमानता लोक-लोकोंको उस दिव्य भाव और उस दिव्य सर्वपोपक शक्ति एवं आनन्दसे भरती और अवलम्ब देती है जिनके विना उनका अस्तित्व नहीं हो सकता था। जिसे हम प्रकृति कहते हैं वह उनका सबसे वाहरी कियारूप है; महाशक्ति ही अपनी शक्तियों और प्रक्रियाओंको विन्यस्त करती और उनमें सामंजस्य लाती है, प्रकृतिकी कियाओंको चलातीं और उनमें जो कुछ भी देखा जा सकता या अनुभव किया जा सकता या जीवनधारामें सचल किया जा सकता है उस सबमें, गुप्त या व्यक्त रूपसे विचरण करती है। प्रत्येक लोक और कुछ नहीं, महाशक्तिकी अखिल लोकसंस्थान-लीलामें एक लीला है; महाशक्ति उनमें विश्वातीता माको विश्वभूत आत्मसत्ता और व्यक्तित्वके रूपमें है। प्रत्येक लोक वह वस्तु है जिसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टिमें देखा, अपने सौन्दर्यमय एवं शक्तिमय हृदयमें घारण किया और अपने आनन्दमें सृष्ट किया है।

किन्तु उनकी सृष्टिके स्तर अनेक है, भागवती शक्तिके पादपीठ अनेक हैं। इस सृष्टिके शिखरपर जिसके कि हम अंग है, अनन्त सत्ता, चेतना, शक्ति एवं आनन्दके लोक हैं जिनपर मा अनावृत शाश्वत शक्तिरूपमें खडी हैं। वहां सारी सत्ताओंका जीवन और विचरण अनिर्वचनीय सम्पूर्णता और अव्यभिचारिणी एकतामें होता है, क्योंकि मा उन्हें नित्य अपनी बांहोंमें लिये रहती हैं। हमारे अधिक समीप हैं पूर्ण अतिमानसिक सृष्टिके लोक जिनमें मा अतिमानसिक

महाशक्ति हैं, दिव्य सर्वज्ञ इच्छा एवं सर्वशक्तिमय ज्ञानकी शक्ति हैं जो अपनी अभ्रान्त कियाओं में नित्य प्रकट है और प्रत्येक प्रक्रिया में स्वतःस्फूर्त रूपसे पूर्ण। वहां की सारी गतिविधि सत्यके पदक्षेप है; वहां सकल सत्ताएं दिव्य ज्योतिके जीवमूत अंश, शक्तियां और शरीर हैं; वहां सारे अनुभव तीव्र परमानन्दके सागर, प्लावन और तरंगें हैं। किन्तु यहां, जहां कि हम रहते हैं, अज्ञानजगत् हैं, चेतनामें अपने मूलसे पृथक् हुए मन, प्राण और शरीरके जगत् हैं; यह पृथ्वी इनका सार्थक केन्द्र है और इसका कमविकास अति महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया। इतने सारे अन्धकार, संघर्ष और अपूर्णतासे युक्त इस जगत्को भी विश्वमाताने धारण कर रखा है; यह भी महाशक्ति द्वारा ही प्रचालित हो रहा है और अपने गुप्त लक्ष्यकी ओर ले जा रहा है।

अज्ञानके इस त्रिधा जगत्की महाशक्तिके रूपमें मा एक मध्यवर्त्ती लोकमें खड़ी हैं,—एक ओर है अतिमानस-ज्योति, सत्यात्मक जीवन, सत्यात्मिका सृष्टि जिसे यहां उतार लाना है, दूसरी ओर है चेतनाके स्तरोंका यह ऊर्घ्वगामी और निम्नगामी श्रेणीकम जो दोहरी सीढ़ीकी तरह एक ओर जडके निर्ज्ञानमें समाप्त होते हैं और फिर प्राण, हृदय एवं मनके प्रस्फुटन द्वारा परमात्माके आनन्त्यमें वापस उठते हैं। इस विश्वमें और पार्थिव क्रमविकासमें जो कुछ होना है उसे, वह जो देखतीं, अनुभव करतीं और अपने अन्दरसे उंडेलती है, उसके द्वारा निश्चित करती हुई मा वहां देवताओंसे उपर खड़ी है और उनकी सकल शक्तियों और विग्रहोंको कार्यके लिये उनके सामने लाया जाता है और मा उनके स्फुलिंगोंको इन नीचेके लोकोंमें हस्तक्षेप करने, शासन करने, लड़ने और जीतने, उनके युगचकोंका परिचालन और आवर्तन करने, उनकी शक्तियोंकी समिष्टिगत और व्यष्टिगत धाराओंका निदेशन करनेके लिये नीचे भेजती है। ये स्फुलिंग ही वे बहुतेरे दिव्य रूप तथा विग्रह है जिनके द्वारा मनुष्य युगयुगमें विभिन्न नामोंसे माकी पूजा करता रहा है। किन्तु इन शक्तियों और इनके स्फुलिंगों द्वारा वह अपनी विभूतियोंके मन और शरीरको भी प्रस्तुत करती और घड़ती है, ताकि वह भौतिक जगत्में और मानवी चेतनाके छद्मवेशमें अपनी शक्ति, गुण और सत्ताकी कोई आभा व्यक्त कर सके। पार्थिव लीलाके सारे दृश्य ऐसे नाटककी तरह रहे हैं जो माके द्वारा रचित, विन्यस्त और अभिनीत है और जिसमें विश्वदेव उनके सहकारी हैं और स्वयं मा प्रच्छन्न अभिनेत्री।

मा केवल सवपर ऊपरसे शासन ही नहीं करतीं, अपितु इस निम्नतर त्रिघा जगत्में उतर आती हैं। निर्व्यक्तिक रूपमें, यहांकी सारी वस्तुएं, अज्ञानकी गतिविधि भी, अपनी शक्तिको प्रच्छन्न रखनेवाली मा ही हैं; वे उन्हींकी क्षीणी-कृत सत्त्ववाली सृष्टियां है, उन्हींकी प्रकृतिदेह और प्रकृतिशक्ति है, और उनका अस्तित्व इसलिये है कि परमेश्वरके रहस्यमय आदेशसे चालित होकर, एक ऐसी चीजको कार्यान्वित करनेके लिये जो कि अनन्तकी सम्भावनाओंमें विद्यमान थी, माने यह महान् आत्मवलिदान स्वीकार किया है और अज्ञानके अन्तःकरण और रूपोंको अवगुण्ठनकी तरह धारण किया है। परन्तु व्यक्तिगत रूपमें भी वह करुणावश यहां अन्धकारमें उतर आयी हैं उसे ज्योतिकी ओर ले जानेके लिये, मिथ्यात्व और प्रमादमें उतर आयी हैं उसे सत्यमें संपरिवर्तित करनेके लिये, इस मृत्युमें उतर आयी हैं उसे देवोचित जीवनमें बदलनेके लिये, इस जगत्-वेदना और उसके दुरपनेय दुःख और कष्टमें उतर आयी हैं उसे अपने उदात्त आनन्दके रूपान्तरकारी उल्लासमें पर्यवसित करनेके लिये। अपनी सन्तानके लिये अपने गभीर विपुल स्नेहवश ही माने इस अन्धकारका आवरण ओढ़ना चाहा है, अन्धकार और मिथ्यात्वकी शक्तियोंके आक्रमणों और उत्पीड़क प्रभावों-को सहना स्वीकार किया है, उस जन्मके तीरणमेंसे होकर निकलना सहा है जो कि मृत्यु है, सृष्टिकी वेदना, दु:स और कप्टकी अपने अन्दर लिया है,--कारण, ऐसा दीख पडा था कि उसे केवल इसी प्रकार ज्योति, आनन्द, सत्य एवं अनन्त जीवनकी ओर उन्नीत किया जा सकेगा। यही वह महान् आत्मवितान है जिसे समय-समयपर पुरुष-यज्ञ कहा गया है किन्तू जो गभीरतर अर्थमें प्रकृतिका आत्मस्वाहाकार है, मा भगवतीका यज्ञ है।

माके इस विश्वपरिचालनमें, पार्थिव लीलाके साथ उनके व्यवहारमें, उनके चार महारूप, उनकी प्रधान शक्तियों और विग्रहोंमेंसे चार, सामने रहे हैं। उनके एक विग्रहमें है प्रशान्त विशालता, व्यापक ज्ञान, अचंचल मांगल्य, अपार करुणा, अनुल अद्वितीय महिमा, विश्वराट् गौरव-महिमा। दूसरेमें मूर्त है उनके भास्वर वीर्य और अदम्य आवेगकी शक्ति, उनका योद्धभाव, उनका सर्वजयी संकल्प, उनकी प्रखर क्षिप्रता और प्रलयंकर प्रताप। तीसरा है कान्तिमय, माधुर्यमय, सौन्दर्यमय,—वहां है माका सौन्दर्य, सुसंगित और सुचार छन्दका प्रगाढ़ रहस्य, उनका विचित्र सुकुमार वैभव, उनका दुनिवार आकर्षण, उनकी मोहिनी मधुरिमा। चौया विभूपित है माके अन्तरंग ज्ञान, निपुण निर्दोप कर्म और सब चीजोंमें प्रशान्त और शुद्ध पूर्णताके सामर्थ्यसे। ज्ञान, वल, सामंजस्य, संसिद्धि उनके विभिन्न गुण हैं; वे इन्हें ही जगत्में अपने साथ लाते है, अपनी विभूतियोंको मानवीय वेशमें व्यक्त करते हैं और जो लोग अपनी पार्थिय प्रकृतिको माके साक्षात् तथा जीवन्त प्रभावकी ओर खोल सकते हैं उनमें उनकी ऊर्ध्वस्थ दिव्य स्थितिके धर्मानुसार उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे। इस चतुष्ट्यको हम ये चार महान् नाम देते हैं,—महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती।

राजराजेक्वरी महेक्वरी आसीन हैं विचारमानस और इच्छाशक्तिसे ऊपरकी

विशालतामें और उन्हें वह शोधित तथा उन्नीत करके ज्ञानस्वरूप और वृहत् वनातीं या पराज्योतिसे प्लावित करती हैं। कारण, महेञ्बरी ही वह शक्तिमयी ज्ञानमयी है जो हमें अतिमानसिक आनन्त्यो और वैश्व वृहत्ताओकी ओर, परमा ज्योतिके ऐक्वर्यकी ओर, अलौकिक ज्ञानके भण्डारकी ओर, माकी चिरन्तन शक्तियोंको अपरिमेय गतिकी ओर खोलती है। अचचला और अद्भुत है वह महिमामयी चिरप्रशान्ता। उन्हें कोई भी चीज चला नहीं सकती क्योंकि सकल ज्ञान उनमें है; ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वह जानना चाहें पर जो उनसे छिपी रहे; सकल वस्तु, सकल सत्ता, उनकी प्रकृति, उन्हें क्या चलाता है, जगत्का विधान, उसके कालविभाग, सब कुछ कैसा था, है और होगा, यह सब उन्हें ज्ञात है। उनमें वह वल है जो सबका सामना करता और सबको वशमें करता है और उनकी बृहत् दुराधिगम्य ज्ञानवत्ता और समुन्नत प्रशान्त शक्तिके सामने अन्तमें कोई भी नहीं ठहर सकता। वह सम है, धीर है, अटल उनकी इच्छाशक्ति है; मनुष्योंसे वह उनकी प्रकृतिके अनुसार व्यवहार करती है और वस्तुओं तथा घटनाओसे उनकी शक्ति और उनके अन्तरस्य सन्यके अनुसार। उनमें पक्षपात है ही नहीं, परन्तु वह परमेश्वरके आदेशोका अनुसरण करती हैं और किन्हीको ऊपर उठाती है और किन्हीको नीचे गिराती या अपनेसे अलग हटाकर अन्धकारमें डाल देती है। ज्ञानियोको वह और भी महान्, और भी ज्योतिर्मय ज्ञान देती है; दृष्टिवानोंको वह अपनी मन्त्रणामें सम्मिलित करती हैं; विरोधियोंको वह विरोधक परिणाम भोग कराती है; अज्ञ और मूढ़ जनोंको वह उनकी अन्यताके अनुसार लिये चलती हैं। प्रत्येक मनुष्यमें उसकी प्रकृतिके विभिन्न तत्त्वोंको वह उनकी आवश्यकता, प्रवृत्ति और वांछित प्रकृतिके अनुसार उत्तर देती और संचालित करती है, उनपर यथावव्यक दबाव डालती या उन्हें उनकी प्रिय स्वतन्त्रतामें छोड़ देती है ताकि वे अज्ञान राहोंमें फलें-फूलें या विनष्ट हो जाय। कारण, वह सबसे ऊपर हैं, जगत्की किसी भी वस्तुसे वद्ध नहीं, आसक्त नहीं। फिर भी, अन्य किसीकी भी अपेक्षा उनका हृदय जगन्माताका है। कारण, उनकी करुणा अनन्त और अपार है; उनकी आंदोंमें सब कोई, असुर, राक्षस, पिशाच, विद्रोही और विरुद्धाचारी भी उन्हींकी सन्तान और उन एक अद्वितीयके अंश है। उनका अस्वीकरण स्थगन ही है और उनसे मिला हुआ दण्ड उनका प्रसाद। किन्तु उनकी करुणाके कारण उनके ज्ञानपर पर्दा नहीं पड़ता, उनका कर्म निर्दिष्ट पथसे नहीं हटता ; कारण, वस्तुओंका सत्य ही उनका विषय है, ज्ञान उनका शक्तिकेन्द्र है और हमारे अन्तरात्मा तथा हमारी प्रकृतिको दिव्य सत्यमें निर्मित करना उनका वत और प्रयास।

महाकालीकी प्रकृति और है। बृहत्ता नहीं, उत्तुंगता, ज्ञान नहीं. अित

और वल उनके विशिष्ट गुण है। उनमें दुर्निवार तीव्रता है, मंसिद्धिके लिये शक्तिका विपुल आवेग है, सारी सीमाओं और वाधाओको चूर्ण करनेके लिये धावन करनेवाली दिव्य प्रचण्डता है। उनका सारा दिव्यत्व प्रस्फृटित होता है घद्रकर्मकी प्रभामें; वह हैं क्षिप्रताके लिये, आशुफलदायिनी प्रक्रियाके लिये, द्रुत ऋज् आघातके लिये, सर्वजयी सम्मुखीन आक्रमणके लिये। असूरके लिये भयंकर उनका मुखमण्डल है, भगवद्विदेषियोंके लिये निदारुण और निर्मम उनका चित्त है, विश्वलोकोंकी रणरगिणी हैं वह, संग्रामसे वह कभी भी विमुख नही होती। अपूर्णता उन्हें सहन नहीं; मनुष्यमें जो कूछ भी अनिच्छ्क है उसके प्रति उनका व्यवहार रूढ है, जो कुछ अज्ञान और अन्धकारके लिये हठ करता है उमपर कठोर है वह। विश्वासघात, मिथ्याचार और विद्वेपपर उनका कोप अविलम्ब और भीपण होता है, टुप्ट इच्छापर उनके शूलका प्रहार तुरत होता है। भागवत कर्ममें औदासीन्य, अवहेलना और आलस्य उन्हें सह्य नहीं; असमय सोनेवाले और दीर्घसूत्रीको, आवश्यकता होनेपर, वह तुरत तीक्ष्ण वेदनासे प्रहारित करके जगाती है। क्षिप्र, ऋजु और अकपट प्रेरणाएं, अकुण्ठ और अव्यभिचारिणी गतिधाराएं, अग्निशिखाकी तरह ऊर्ध्वगामिनी अभीप्मा,--ये महाकालीके संचार है। अदम्य उनकी अन्तर्वृत्ति है, ज्येन पक्षीकी उड़ानकी तरह उत्तुग और दूरप्रमारिणी उनकी दृष्टि और इच्छाशक्ति है, ऊर्घ्वपथमें द्रुत उनकी गति है, उनकी भुजाएं मारने और तारनेके लिये फैली हुई हैं। कारण, वह भी मा ही है; उनका स्नेह उतना ही तीव्र है जितना कि उनका कोप और उनमें गभीर तथा आवेग-आप्नुत करुणा है। जब उन्हे अपने बलके माथ हस्तक्षेप करनेका अवसर मिलता है तब साधककी गतिको रुद्ध करनेवाले विघ्न, उमपर आक्रमण करनेवाले शत्रु असंहत वस्तुओंकी तरह एक ही क्षणमे चूर्ण हो जाते है। विरोधीके लिये उनका कोप भयकर है और दुर्वल और कायरके लिये उनके दबावका प्रवेग पीडाकर, किन्तु महान्, बलवान् और उदात्त जनोंका प्रेम पाती है वह, उनसे पूजित हैं वह, कारण, वे यह अनुभव करते है कि माके प्रहार उनके आधारमें जो विद्रोही है उसे ठोक-पीट करके सामर्थ्य और निर्दोप मत्य बना देगे, जी कुटिल और बिकृत है उमपर सीघा हथौड़ा चलायंगे और जो अगुद्ध या सदोप है उसे निकाल बाहर करेंगे। वह न हों तो जो काम एक दिनमें किया जाता है उसमें शताब्दिया लग सकती थी; उनके विना आनन्द विशाल और गभीर या कोमल, मधुर और मुन्दर तो हो सकता था किन्तु उसे अपनी परम पराकाष्ठाओका प्रज्वलित उल्लाम नही मिलता। वह ज्ञानको विजयिनी शक्ति देती हैं, मौन्दर्य एवं सामंजस्यमें उच्च अर्घ्वगामिनी गति और पूर्णताके मन्द और कठिन श्रममें वह आवेग लाती हैं जो शक्तिको बहुगुणित

करता है और लम्बे मार्गको छोटा। परतम आनन्द, उच्चतम उच्चता, महत्तम लक्ष्य और विशालतम दृष्टिसे न्यून रहनेवाली कोई भी चीज उन्हें तुष्ट नहीं कर सकती। अतएव भगवान्की विजयिनी शक्ति उन्होंके साथ है और यदि महासिद्धि वादमें न होकर अभी ही हो सके तो ऐसा उन्होंके तेज, आवेग और क्षिप्रताके प्रसादसे होगा।

ज्ञान और शक्ति ही परमा माताकी एकमात्र अभिव्यक्तिया नही; उनकी प्रकृतिका एक और भी सूक्ष्मतर रहस्य है और उसके विना ज्ञान और ज्ञाक्त अधूरी वस्तुएं होंगी और पूर्णता पूर्ण नहीं होगी। उनसे ऊपर है शाञ्वत सौन्दर्य-का आद्भुत्य, दिव्य सामंजस्योंका इन्द्रिय-अगम्य रहस्य, दुनिवार विश्वव्यापक थी और आकर्पणकी मोहिनी शक्ति जो वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओंको खीचती और साथ धरे रखती और परस्पर सिम्मिलत और संयुक्त होनेको बाध्य करती है ताकि अन्तरालसे एक प्रच्छन्न आनन्द लीलायित होवे और उन्हें अपने छन्द और अपने रूप बनावे। यह महालक्ष्मीकी शक्ति है और देहधारी जीवोंके चित्तके लिये दिव्य शक्तिका इससे अधिक आकर्षक रूप और कोई नहीं। महेश्वरी इतनी अति स्थिर, महीयसी और दूर लग सकती हैं कि पार्थिव प्रकृतिकी क्षुद्रता उनतक पहुँचने या उन्हें धारण करनेमें असमर्थ हो, महाकाली उसकी दुर्वलताकी सहनशक्तिके लिये अति क्षिप्र और प्रचण्ड हो सकती है, किन्तु महालक्ष्मीकी ओर तो सब कोई हर्प और चाहसे मुड़ते है। कारण, वह भगवान्की उन्मादिका माधरीका जाद डालती हैं: उनके निकट होना गभीर सुख है और उन्हें हृदयमें अनुभव करना जीवनको आह्नादमय और अद्भुत बना देना है; श्री, शोभा और स्नेहधारा उनसे वैसे ही प्रवाहित होती है जैसे सूर्यसे प्रकाश और जहां कही वह अपनी अद्भुत दृष्टि जमाती या अपनी मुस्कानका माध्य टपकाती है, अन्तरात्मा पकड़में आ जाता, वन्दी हो जाता और अगाध आनन्दकी गहराड-योंमें डूब जाता है। उनके हाथोंके स्पर्शमें चुम्बकत्व है, उनके करकमलोंका गुह्य कोमल प्रभाव मन, प्राण और शरीरको माजित करता है और जहा उनके चरण पड़ते है वहां वह निकलते है चित्तोन्मादक आनन्दके अलौकिक स्रोत।

तथापि इस मोहिनी शक्तिको प्रसन्न करना या अपने अन्दर वसाये रखना सहज नहीं। महालक्ष्मी प्रसन्न होती है मन और अन्तरात्माके सामंजस्य और सौन्दर्यसे, विचार और अनुभवके सामंजस्य और सौन्दर्यसे, प्रत्येक वहिर्मृख कर्म और गतिविधिसे सामंजस्य और सौन्दर्यसे, जीवन और चतुःपार्थ्वके सामजस्य और मौन्दर्यसे। जहां निगूढ़ विश्वानन्दके छन्दोंके साथ साम्य है, जहां सर्व-सुन्दरकी पुकारको उत्तर दिया जाता है, जहां स्वरसंगति है, ऐक्य है, भगवान्की ओर मुड़े हुए अनेकानेक जीवनोंका सानन्द प्रवाह है, वैसे वातावरणमें ही रहनेको

वह सम्मत होती हैं। किन्तु जो कुछ कुत्सित, नीच और हीन है, जो कुछ दीन, मिलन और अशुचि है, जो कुछ निर्मम और रुक्ष है, वह सब उनके आगमनका प्रतिरोध करता है। जहा प्रेम और सौन्दर्य है नहीं या होना नहीं चाहते, वहां वह नहीं आती; जहां वे अपकृष्ट वस्तुओंसे मिश्रित और विकृत हो जाते है, वहांमे प्रस्थान करनेके लिये वह जल्दी मुड़ जाती है या वहां वह अपने वैभव उडेलनेको इच्छुक नही होती। यदि वह अपने-आपको मनुष्योके हृदयोंमें स्वार्थ-परता, घृणा, ईर्प्या, असूया, विद्वेप और कलहसे घिरा पाती है, यदि देवोद्दिप्ट अर्घ्यपात्रमे विञ्वासघातकता, लोभ और कृतझता मिली हुई है, यदि आवेगकी स्यूलता और अमार्जित कामना भक्तिको अवनत करती है, तो ऐसे हृदयोंमें सौम्या सौन्दर्यमयी देवी नहीं ठहरेंगी। एक दैवी घृणासे उनका चित्त उचाट हो जाता है और वह वहांसे हट जाती हैं, कारण, उनकी प्रकृति आग्रह या आयास करनेकी नहीं; या वह अपना सुखद प्रभाव फिरसे प्रतिष्ठित करनेके पहले अपने मुखड़ेपर अवगुण्ठन डालकर इसकी प्रतीक्षा करती है कि यह कट् और विपाक्त आसुरी वस्तु वर्जित और विलुप्त हो जाय। संन्यासीकी रिक्तता और रुक्षता उन्हें पसन्द नहीं, हृदयके गभीरतर आवेगोंका निरोध और अन्तरात्मा तथा जीवनके सौन्दर्य-अञोंका कठोर दमन भी नहीं। कारण, वह प्रेम एवं सौन्दर्य द्वारा ही मनुष्योंपर भगवान्का जूआ डालती है। उनकी समुच्चतम मुप्टियोंमें जीवन परिणत हो जाता है र्स्वागिक श्रीसम्पन्न कलाकृतिमें और निविल सत्ता परिणत हो जाती है पुनीत आनन्दके काव्यमें; जगत्की सम्पदाको एक महत्तम व्यवस्थाकमके लिये एकत्र और सज्जित किया जाता है, अति साधारण और अति सामान्य वस्तुएं भी महालक्ष्मीकी एकन्वसंबोधि और उनकी अन्तःसत्ताके व्वाससे अनोखी बन जाती है। उन्हें हृदयमें स्थान देनेसे वह ज्ञानको अपूर्व शिखरोंपर पहुँचा देती है और उसके सामने सारे ज्ञानसे अनीत उल्लामके गुप्त रहस्योंको प्रकट करती है, भक्तिको भगवानके तीव आकर्षणका उत्तर देती है, शक्ति और वलको वह छन्द सिखाती है जो उनके कार्योंके वीर्यको समंजस और परिमित रखता है और मंसिद्धिपर वह मोहिनी डाल देती हैं जिसमें वह चिरस्थायिनी हो जाती है।

महासरस्वती माकी कर्मशक्ति है, उनकी पूर्णता एवं व्यवस्थाकी वृत्ति है। वह चारोंमे सबसे किनष्ठा है, कार्यिनण्यादनकी क्षमनामें सबसे निपुण है और स्थूल प्रकृतिके निकटतम है। महेरवरी विश्वशक्तियोंकी वृहत् धाराएं निर्दिष्ट करती है, महाकाली उनकी ऊर्जा और वेगको प्रेरित करती है, महालक्ष्मी उनके छन्दों और मापोंको प्रकट करती है, किन्तु महासरस्वती उनके संगठन और क्रियान्वयनके व्योरोंकी, अंगोंके सम्बन्ध, शक्तियोंके प्रभावी संयोजन

और परिणाम तथा परिपृतिके अचक यथातथ्यकी अध्यक्षा है। वस्तुओंकी विद्या. कारुपद्धति और प्रयोगरीति महासरस्वतीका प्रान्त हैं। सिद्ध कर्मीका अन्तरग और यथायथ ज्ञान, उसकी सुक्ष्मर्दाजता और धीरता, उसके सबोधिमय मन, चेतन हाथों और दिशनी आंखोंकी निर्भुलता, इन्हें महासरस्वती अपनी प्रकृतिमे निरन्तर धारण किये रहती है और जिन्हे उन्होंने वरण किया है उनको ये चीजें प्रदान कर सकती है। यह शक्ति सारे लोकोंकी सबल, अक्लान्त. मतर्क और निपूण निर्मात्री, विधात्री, शासिका, प्रयोगज्ञानवती, कलावती और श्रेणी-विभागकर्ती हैं। जब वह प्रकृतिके रूपान्तर और नवनिर्माणको हाथमे नेती हैं उनका कार्य श्रमसाध्य होता है, व्योरोंमे वारीकीसे जाता है और प्राय हमारी अधीरताको धीमा और असमाप्य लगता है, किन्तु होता है अविराम, सर्वागीण और दोपलेशशुन्य। कारण, उनके कर्मोमें रहनेवाली इच्छा सतर्क. अतन्द्र और अक्लान्त है; वह हमपर आनत होकर प्रत्येक छोटे-छोटे व्योरेको देखती और स्पर्श करती है, प्रत्येक बारीक दोप, छिद्र, कृटिलता या असम्पूर्णताको देखती हैं, जो कुछ किया जा चुका है और वादके लिये जो करना अभी शेप रह गया है उसपर विचार करती, उसे ठीक-ठीक तौलती हैं। उनकी दृष्टिके लिये कोई भी चीज अति तुच्छ या आपात-नगण्य नहीं; कोई भी चीज कितनी ही स्पर्श-अगम्य, छदायुक्तं या गुप्त क्यों न हो, वह उनसे नहीं बच सकती। वह हर अंगको गढ़तीं और फिरसे गढ़ती हुई उसपर तबतक परिश्रम करती हैं जबतक कि वह अपना सच्चा रूप न प्राप्त कर लेवे, समग्रमे अपने ठीक स्थानपर न रख दिया जाय और अपना ठीक-ठीक कार्य पूरा न करे। निरन्तर अध्यवसायसे वस्तुओंका आयोजन और पुनरायोजन करनेमें उनकी आंखें एक साथ ही सारी आवश्यकताओं और उनकी पूर्तिके उपायको देखती हैं, उनकी संबोधि यह जानती है कि किसे वरण करना है और किसका वर्जन, और वह सही यन्त्र, सही समय, सही अवस्थाओं और सही प्रक्रियाको सफलतासे निर्धारित करती है। अनवधान, अवहेलन और आलस्यसे उन्हें घृणा है; किसी भी तरह जल्दवाजीसे या उलट-पुलटकर काम निपटा देना, कोई भी अपटुता, न्यूनाधिकता और लक्ष्यश्रप्टता. करणों और वृत्तियोंका मिथ्या अनुकूलन और अपव्यवहार और चीजोंको विना किये या आधा करके छोड़ देना उनकी प्रकृतिके लिये अप्रिय और विजातीय है। जब उनका कार्य शेप हो जाता है तो देखनेमें आता है कि कोई भी बात भुलायी नहीं गयी है. कोई भी अंश अस्थानमें नहीं है, छूट नहीं गया है, दोप-युक्त अवस्थामें नहीं छोड़ दिया गया है; सब कुछ ठोम, निर्भूल, सम्पूर्ण और प्रशंसनीय है। पूर्ण पूर्णतासे न्यून रहनेवाली कोई भी चीज उन्हें तुप्ट नहीं करती और उनकी सृष्टिकी सर्वागपूर्तिके लिये यदि आवश्यक हो तो वह अनन्त-

काल श्रम करनेको प्रस्तुत है। अतः माकी सारी शक्तियोंमें महासरस्वती ही मनुष्य और उसके सहस्रों दोपोंको सबसे अधिक सहती रही हैं। सदया. मुस्मिता, समीप और सदा सहाय है वह; वह आसानीसे विमुख या हताश नहीं होतीं, वारवारकी विफलताके बाद भी उनका आग्रह रहता है; पद-पदपर उनका हाथ हमें सम्हाले रहता है, किन्तु शर्त यह है कि हमारा संकल्प अव्यभिचारी हो, हम ऋजु और एकनिष्ठ हों, कारण, द्विघा मन उन्हें सहन नही और उनका उद्भासक विदूप अभिनय, छलकला, आत्मप्रवचना और पाखण्डके लिये निर्मम होता है। हमारे अभावोंकी पूर्तिके लिये वह मा है, हमारी कठिनाइयोंमें वन्ध् हैं, धीर और प्रशान्त मन्त्री और परामर्शदात्री है; वह अपनी भास्वर मुस्कानसे विपाद, अवसाद और खिन्नताके वादल छिन्न-भिन्न कर देती हैं, सदा नित्य-विद्यमान सहायताकी याद दिलाती है, चिरप्रकाश सूर्यिकरणकी ओर अंगुली-निर्देश करती है; वह हमे उच्चतर प्रकृतिकी सर्वागपूर्णताकी ओर चलानेवाली प्रेरणामें दृढ़, अचचल और अध्यवसायी है। अन्य शक्तियोका सारा कार्य अपनी सम्पूर्णताके लिये महासरस्वतीपर अवलम्बित है, क्योंकि वे ही भौतिक आधारको सुनिञ्चित करती हैं, अंग-प्रत्यंगको सविस्तार प्रस्फुटित करती है और इमारतको खड़ा करती और उसका कवच कस देती है।

मा भगवतीके और भी कई महान् विग्रह हैं, परन्तु उन्हे उतार लाना अधिक कठिन था और पृथ्वीपुरुपके क्रमविकासमें वे उतनी स्पष्टतासे सामने सड़े नहीं हुए। उनमें ऐसे भी हैं जो अतिमानसिक सिद्धिके लिये अपरिहार्य हैं,—सबसे अधिक वह जो माका भागवत प्रेमसे प्रवाहित होते दुर्जेय और दुर्वार उल्लास एवं आनन्दका विग्रह है; एकमात्र वह आनन्द द्वी अतिमानसिक पुरुपके उच्चतम शिखरों और जड़तत्त्वके अधस्तम गह्नरोंके वीचकी खाईका उपचार कर सकता है, उसी आनन्दमें अनोसे दिव्यतम जीवनकी कुंजी है और वहीं अभी भी विष्वकी सारी अन्य शक्तियोंके कार्यको अपने गुष्त धामोंसे सहारा दे रहा है। परन्तु मानवीय प्रकृति सीमाबद्ध, अहमात्मिका और तमोग्रस्त है, इन महती सत्ताओंको धारण करने या उनकी विपुल कियाका आधार होनेमें असमर्थ है। वे अन्य विरलतर शक्तिया पार्थिव गतिधारामें केवल तय व्यक्त हो सकती है और अतिमानस-क्रिया केवल तब मम्भव हो सकती है जब कि शक्तिचतुष्टयने रूपान्तरित मन प्राण देहमे अपना सामजस्य और स्वातंत्र्य प्रतिष्ठित कर लिया हो। कारण, जब माके सारे विग्रह उनमे एकत्र होते हैं, व्यक्त किये जाते है और उनकी पृथक् क्रियाको सामजस्यपूर्ण एकत्वमें परिणत किया जाता और वे मामें अपने अतिमानसिक देवस्वरूपोतक उठ जाते हैं, तभी मा अतिमानिमक महाशक्तिके रूपमे व्यक्त होती हैं और अपनी ज्योतिर्मयी

लोकातीत धाराओंको उनके अनिर्वचनीय व्योमधामसे वरमाती हुई लाती है। और तभी मानवीय प्रकृति सिक्रय देवप्रकृतिमे परिवर्तित हो सकती है, कारण, तब अतिमानसिक ऋत-चित् और ऋत-शक्तिकी सारी मूल धाराएं साथ गुंथ जाती है और जीवन-वीणा अनन्तके छन्दोके योग्य हो जाती है।

यदि तुम यह रूपान्तर चाहते हो तो अपने-आपको मा और उनकी शक्तियोंके हाथोंमें दे डालो विना कृण्ठाके, बिना बाधाके, और तुम्हारे अन्दर माका काम निर्विघ होवे। तुममे तीन चीजे आवश्यक हैं,--चेतना, नमनीयता, निःशेष समर्पण। कारण, तुम्हें चेतन होना होगा अपने मन, अन्तरात्मा, हृदय और प्राणमें, अपने शरीरके कोपोंमें भी, और तुम्हे मा, उनकी शक्तियो और उन शक्तियोंकी क्रियाके प्रति सबोध होना होगा; कारण, यद्यपि वह तुम्हारी ताम-सिकता और तुम्हारे अचेतन अगो और अचेतन अवस्थाओमे भी कार्य कर सकती है और सदा करती भी है, तथापि यह एक वात है और तुम्हारा उनसे जाग्रत् एवं जीवन्त सयोगमें होना एक और वात। तुम्हारी सारी प्रकृतिको उनके स्पर्शके प्रति सुनम्य होना होगा; --वह प्रश्न न करे जैसे कि आत्मनिर्भर और अज्ञ मन प्रश्न, संज्ञय और विवाद करता और अपने प्रवोधन और परि-वर्तनका आप ही शत्रु होता है; वह अपनी ही प्रवृत्तियोंके लिये हठ न करे जैसे कि मनुष्यकी प्राणसत्ता उनके लिये हठ करती और हर दिव्य प्रभावके विरोधमें अपनी उन्मार्गगामिनी कामनाओं और दुर्भावनाओंको दृढतासे खड़ा करती है; वह वाधा न दे. अक्षमता, जडता और तमसमें न गड़ी हो, जैसे कि मनुष्यकी शरीर-चेतना बाधा देती और अपने क्षुद्रता और अन्धकारके सुखसे आसक्त रहती हुई उस प्रत्येक स्पर्शके विरुद्ध चीत्कार करती है जो उसके अन्त:-भून्य नित्यकर्म या उसके निष्प्राण आलस्य या उसकी घोर तन्द्रामे विझ डालता हो। तुम्हारी अन्त:सत्ता और वहिर्सत्ताका नि.शेप समर्पण तुम्हारी प्रकृतिके सारे अंगोंमें यह नमनीयता ले आयगा; ऊपरसे प्रवाहित हो आती ज्ञानवत्ता, ज्योति, शक्ति, सामंजस्य, सौन्दर्य, पूर्णताकी ओर निरन्तर उन्मीलनसे चेतना तुम्हारे अंगप्रत्यंगमें जाग्रत् होगी। शरीर भी जाग जायगा और अन्तमें अपनी चेतनाको, जो कि तब अवगृढ न रह जायगी, अतिमानसिक अतिचेतन शक्तिसे सयुक्त कर देगा, माकी सारी शक्तियोंको ऊपर, नीचे और चारों ओरसे ओत-प्रोत करते अनुभव करेगा और परम प्रेम एवं परम आनन्दसे पुलकित होगा।

परन्तु सावधान रहो और मा भगवतीको अपने क्षुद्र पार्थिव मनसे समभने और परलनेकी चेप्टा मत करो जो कि अपनी पहुँचसे परेकी वस्तुओंको भी अपने ही नाप और मानकों. अपनी संकीर्ण युक्तियों और प्रमादी धारणाओं, अपने दर्पभरे अथाह अज्ञान और अपने तुच्छ आत्मविश्वस्त ज्ञानके नीचे लाना

चाहता है। अपने अर्द्ध-प्रकाशित अन्धकारके कारागारमें वन्द रहनेवाला मन भागवती शक्तिके पदक्षेपोंकी बहुमुखी स्वतन्त्रताका अनुसरण नहीं कर सकता। माकी दृष्टि और क्रियाकी क्षिप्रता और जिंटलता मनकी स्वलनशील धारणाशिक्तिसे बाहर छूटी रहती है; माकी गितके माप मनके माप नहीं है। उनके बहुतेरे हपोंके द्रुत परिवर्तन, उनके छन्द-निर्माण और छन्द-भग, उनके गितविगेक वर्द्धन और गितहास, व्यक्ति-व्यक्तिकी समस्याओंके साथ उनके नाना रीतियोंके व्यवहार, उनका कभी इस धागेको और कभी और किसीको लेना और छोड़ देना और उनका उन सभीको एक साथ ग्रधित करना, इन सबसे विभ्रान्त हुआ मन परमा शक्तिकी रीतिको नही पहचान सकता जब कि वह शक्ति अज्ञानकी गहनताको भेद करके चक्कर काटती हुई पराज्योतिकी ओर तेजीसे बढ़ती है। वरन्, माकी ओर अपने अन्तर्हृदयको उन्मीलित करो, उन्हें अपनी चैत्य प्रकृतिसे अनुभव करने और चैत्य दृष्टिसे देखनेमें तुष्ट रहो, एकमात्र यह प्रकृति और यह दृष्टि ही सत्यको सीधा उत्तर देती हैं। तब स्वयं मा तुम्हारे मन, हृदय, प्राण और शारीर चेतनाको उनके चैत्य तत्त्वों द्वारा प्रबुद्ध करेगी और उनके सामने अपनी रीति और प्रकृतिको व्यक्त करेंगी।

फिर, अज्ञ मनकी इस मांगकी भूलसे भी बचो कि भागवती शक्ति सदा ही सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता सम्बन्धी हमारी स्थूल सतही धारणाओंके अनु-सार कार्य करे। कारण, हमारा मन पद-पदपर अघटनसाधिका शक्ति, सहज सफलता और चकाचौध करनेवाले ऐक्वर्यसे प्रभावित होनेको आकुल रहता है, नहीं तो भगवान् यहां हैं इसका उसे विश्वास ही नहीं होता। मा अज्ञानके क्षेत्रमें अज्ञानसे बरत रही है; वह वहां उतर आयी हैं और सर्वया ऊपर नहीं हैं। अपने ज्ञान और शक्तिको वह अंशत: अवगुण्ठित रखती है और अशत: व्यक्त करती है, प्रायः उनको अपने यन्त्रों और विभूतियोंसे छिपाये रखती है और जिज्ञासु मन, अभीप्सु अन्तरात्मा, युयुत्सु प्राण और पागवद्ध व्ययाक्लिप्ट स्यूल प्रकृतिकी राह चलती हैं जिससे कि वह उन्हें रूपान्त-रित कर सके। कुछ ऐसे विधान हैं जो परमा इच्छाशक्ति द्वारा निर्दिष्ट है, ऐसी बहुतेरी जटिल ग्रन्थियां हैं जिन्हें खोलना होगा और अकस्मात नहीं काट दिया जा सकता। इस कमविकासशीला पायिव प्रकृतिपर असुर और राक्षस अधिकार जमाये हुए हैं और उन्होंके दीर्घकालसे अधिकृत राज्य और क्षेत्रमें उन्होंकी शत्तोंपर उनका सामना करना और उन्हें जीतना होगा। हमारे अन्दरकी मानवीय सत्ताको उमकी सीमाओंके अतिक्रमणके लिये निर्देशित करना होगा और तैयार करना होगा; वह इतनी अधिक दुर्वल और तमोग्रस्त है कि उसे उसमें परे बहुत दूरके रूपकी ओर अकस्मात् उन्नीत नहीं किया जा सकता।

भागवती चेतना और शक्ति विद्यमान हैं; जो कार्यपथकी अवस्थाओं में आवश्यक है उसे वे प्रति क्षण करती हैं, सदा यथानिर्दिष्ट डग भरती और अपूर्णताके बीच भावी पूर्णताको घड़ती हैं। किन्तु तुममें अतिमानसका अवतरण हो जानेपर ही माका अतिमानसिक प्रकृतियों के साथ अतिमानसिक शक्तिकी तरह साक्षात् व्यवहार हो सकता है। यदि तुम अपने मनके पीछे चलते हो तो यदि मा तुम्हारे सामने प्रकट होंगी तो भी उन्हें पहचाना नहीं जायगा। अपने मनके पीछे नहीं, अपने अन्तरात्माके पीछे चलो; सत्यको उत्तर देनेवाले अपने अन्त-रात्माके पीछे चलो, न कि बाह्य रूपोंपर उछलनेवाले मनके पीछे। भागवती शक्तिमें आस्था रखो, वह तुम्हारे अन्तरमें देवोचित तत्त्वोंको मुक्त करेंगी और सबको भागवती प्रकृतिकी अभिन्यक्तिके रूपमें ढाल देंगी।

अतिमानसिक परिवर्तन नियति-निर्दिष्ट है और पार्थिव चेतनाके क्रम-विकासमें अनिवार्य; कारण, उसका ऊर्घ्वारोहण समाप्त नहीं हुआ है, मन उसका सर्वोच्च शिखर नहीं। परन्तु वह परिवर्तन आय, रूप ग्रहण करे और स्थायी हो, इसके लिये आवश्यक है नीचेसे उसके लिये आवाहन और उस आवाहनके साथ यह संकल्प कि जब ज्योति अवतीर्ण हो तो उसे अस्वीकार नहीं करना, पहचानना है, और आवश्यक है ऊपरसे परमेश्वरकी अनुमति। इस अनुमति और इस आवाहनके बीच कड़ीका काम करनेवाली शक्ति मा भगवतीकी सत्ता और शक्ति है। कोई मानवीय प्रयास या तपस्या नहीं, एकमात्र माकी ही शक्ति आच्छादनको छिन्न और आवरणको विदीर्ण कर पात्रको स्व-रूपमें गढ़ सकती और इस अन्धकार असत्य मृत्यु वेदनाके जगत्में ला सकती है सत्य एवं ज्योति, दिव्य जीवन एवं अमृतत्व-आनन्द।